संस्कृत साहित्य में लिलत छौर सरससाहित्य कमी नहीं।
परन्तु व्याकरण और न्याय पर महीनों शःस्त्रार्थ करने वाले,
तर्क और व्यावरण की फिक्काओं में उन्नत होने वाले संस्कृत
जगत ने अपने मन्यकाल में उत्पन्न किये थे।
हिन्दी मध्यकाल में है। असंख्य हल्के साहित्य की पुस्तकें निकल
चुकी। उद्दे का यौवन ढल गया और हिन्दी अब प्रोढ़ बनेगी
हिन्दी अब गहराई में उतरेगी। उस उतार की यह एक सीढ़ी है
यह मेरी धारणा है।

एक वात तो कहनी ही है — यह पुस्तक मेरी नहीं। प्रख्यात उस्कल विद्वान, अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रकारण्ड परिष्ठत, स्वराज्य दल के प्रवल महारथों श्री पं० नीलकरण्डदास M.A., M. L. A की उत्कल भाषा को छाया के आधार पर है। मैं उत्कल रत्तों भर नहीं जानता न समक ही सक्ता हूं। परन्तु मैं पं० जी के सन्मुख घन्टों वैठ हूं उन्होंने अंगरेजी भाषा में मुक्ते अपनी पुस्तक के एक २ अध्याय का विषय समकाया है और मैंने फिर एकान्त में उसे लिखा है। मेरो इस कठिनाई को अनुभव करके मेरे परिश्रम को पाठक करणाद्दित से देखेंगे यह आशा है। और श्री पं० नीलकएटदास की प्रतिभा और विवारों की दाद होंगे।

मुभे दुः ख है कि पुस्तक की छपाई बहुत उत्तन नहीं हुई— और प्रूफ की अनेक चशुद्धियां इस लिये रह गईं कि प्रवास में रहने के कारण में प्रूफ खबं न देख सका। देखूं इस 'गद्य' का यह 'गद्य' हिन्दी ससार की आखों में चढ़ता है कि नहीं। और इस 'रद्य को आगे बढ़नेका शेरसाहन भिलता है या यही चिरविशाम।

श्री जैनेन्द्र मार

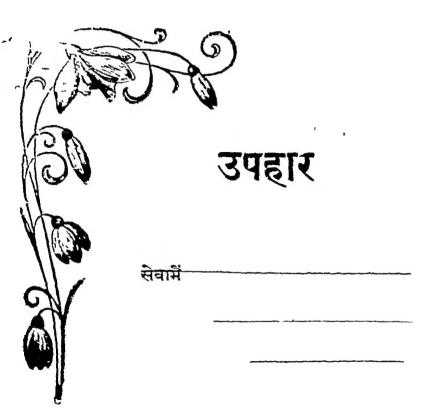

## बिषय सूची

मथम अध्याय

सूचना

द्वितीय ऋध्याय

आर्य जीवन का बोज—जीवन संभोग

तृतीय अध्याय

आर्य जीवन का अधिष्ठान—धर्म

चतुर्थ ऋध्याय

आर्य जीवन का मृलाधार—आध्यादिमकता

पंचम ऋध्याय

आर्य जीवन की साधना — आत्म प्रसार

पष्ट अध्याव

आर्य जीवन का आदर्श-'सोऽहं'

# श्रार्यजीवन

## प्रथम अध्याप

#### सूचना ।



व जतु वृक्ष-लता काष्ट-पापाण आदि असंरय वस्तु इम देखते हैं और देखते ही कह देते हैं कि उनमें से कुछ तो निर्जीव या जड़ हैं और वाकी सजीव है—जीवन रखते हैं। जड़ वस्तु में स्वयं वृद्धि या क्षय पाने, या स्वयं परिवर्तित होने की शक्ति नहीं होती! पत्थर का दुरुडा, सूमिपर जिस तरह गिरेगा, यदिकोई बढ़ले नहीं

तो उसी तरह एडा रहेगा, न तो वह वहेगा और न पानी, हवा या और किसी पटार्थ की रगड या आवात के बिना बटेगा ही । किनु सजीव वस्तु के विपय में ऐसा नहीं—वह स्वयं ही बढ़नी है, रोगी या बृद्ध होने से स्वयं ही बढ़नी है और अवस्था के परिवर्तन में स्वयं ही परिवर्तित होती है। एक साधारण पौधा भ भेरेमें रहनेपर भी मानों रोगनीको पहिचानकर अपनी शाखायं उस ओर बढ़ाता है, खाड पाने से वह पुष्ट होता और आधान लगनेपर झुक या मुड जाता है। यह सब इन्न क्यों होना है "—उस लिये कि उसमें जीवन है।

जीवन एक नीनि है—वृष्टि क्षय विवर्तन आदि का नियम है। यह नीति आभ्यतिक र्यक्ति के रूप में जीदित शक्ति के भीतर रहती हैं और इसी आत्मशक्ति-मय नीति के वल से जीवित वस्तु अपने स्वाय

अर्थात वृद्धि-क्षय-परिवर्तन् के उपादान संग्रह कर आमिविकाश करती है।
यद्यपि जीवन एक आभ्यंतरीण शक्ति है तो भी यह नीति ही उसवा प्र-भान लक्षण है—इस नीति की क्रिया को देख कर ही हम जीवन की पहिचानते हैं।

इस किया में फिर, एक पूर्व-पर धारा या परम्परा है। इस लिये कहा जाता है कि जीवन एक परम्परा है। ज़िवंत वस्तु प्रति दिन बदल जाती है। पीचे से बुक्ष भिन्न है, शिशु से युवक में बहुत भिन्नता है— २५ वर्ष पहिले हम वह न थे जो आज है। ता भा इस जीवन की परम्परा के लिये पौदा और बुक्ष एक वस्तु है, शिशु युवक और बृद्ध एक ही मनुष्य है। बालक से अरीर में असमान हाने पर भी बृद्ध में बचपन की स्मृति और संस्कार स्थित रहते हैं और वह उन स्मृतियों और संस्कार किया विद्य जीवन में परस्परा न हो तो यह संभव नहीं।

इसी परम्परा के मेर्टंड-स्वरूर जीवन में एक आदर्श होता है। प्रत्येक प्रारम्भ से अन्त तक जीवन उसी आदर्श का अनुसरण करता है। प्रत्येक जीवंत वस्तु, जन्म से मरण तक विभिन्न उपायों से और विभिन्न किया- ऑ के भीतर उसी एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होतो है। यह आदर्श, यह लक्ष्य, यदि विल्कुल लुपत हो जाय तो जीवन का अस्तित्व भी न रहे। वृक्षत्व लाभ करना वृक्ष जीवनका आदर्श हैं। इसी तरह मनुष्य का मारा जीवन मनुष्यत्व-लाभ की ओर उन्मुख रहता है। पौधा देखनेसे पता चल जाताई कि वृक्ष क्या होगा-यडका अंकुर कभी फलकर आमनहीं होसकता। मनुष्य के मंबन्य में भी यही बात है। पूर्ण मनुष्यत्व की धारणा जिसकी चाहे त्रों हो, लेकिन प्रत्येक अपनी कियाओंका विधान ऐसाकरताई किजिससे

वे उसके भार्ज-लाभमे उक्त धारणा की प्रति में महायक हो। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिये कि जीवन रूप शक्ति साथ वह नीति, वह पररपरा वह भार्ज-ये तीनों भाव मंदिल्छ रहते हैं। इनकों छोड देने पर जीवन एक जड़-पिड हो जाना है उसमें जीवन के लक्षण नहीं रह जाने।

नेवल सनुष्य, पश्च, पक्षी, वृक्ष लना आदि प्रकृति की जीवंन वस्नुओं से ही जीवन देखा जाता हो-सो नहीं जहां कही यह नीति यह आदर्श देखे जायं-सानना चाहिये वहीं जीवन है, वहा ही जीवन के अभ्युद्ध्य विकास. और विवंतन की अप्लोबना करनी चित्रिये। आप्रोचना-वैज्ञानिक लोग गर्याल गन जीवन के साथवंश या परिवार-गन समाज गन, धर्म-गन या जातिगव जीवन के साथवंश या परिवार-गन समाज गन, धर्म-गन या जातिगव जीवन के भी अभ्युद्ध्य और विकास और अय और विनास देखने हैं—वीवन परम्पराने दन सबके अनुष्ठान और व्याप्ति को बोजने हैं। उन सब में पक ही प्रकार की नीयन री नीति कार्य करनी है, सही लेकिन नो भी हरेक का व्यक्तित्व निज्ञ के है। व्यक्ति सनाज नहीं है, समाज धर्म नहीं है; वर्म नीति नहीं है। सबका लगना एक स्वनस्व व्यक्तित्व है, और इसी व्यक्तित्व के कारण प्रयोक एक निश्चित और स्वतंत्र हम्तु है।

सनुष्यके मर लानेपर उसकी स्विन्तान परस्परा छिन्न हो जाती हैमृत्यु में उसका स्विन्तान जीवन स्माप्त हो जाता है। किन्तु एक उपिक की सुन्यु में देश या परिवार का स्वित्त्व और उनके जीवन की परस्परा नष्ट नहीं हो जाती। परिवार का स्वित्त्व वंगःपरस्पराने कृष्टम रहता है। वैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बृद्ध पुरुष अपनी युवावस्था के सुख दु व और नेकी-बन्नी को अपना समनवा है, उसी प्रकार परिवारिक स्वित्त्व के कारण हम लोग अपने प्रनेति के गैरिय से गीरवास्वित होते है, उसी पारिवारिक स्वक्तित्व की जीविन-श्रुति-परस्परा के वारण शाव कमजोर होने पर भी मेवार के सिसोदिया-गणा-वंशीय लोग अयाचित सम्मान-लाभ करते है-पद्मिनी-प्रतापादि की जीवंत श्रुति ने उस परि-वार के व्यक्तित्व को कितना उन्नत वना दिया है।

इसी तरह परिगर के नष्ट होने पर एक जाति नष्ट नहीं होजाती; जातीय व्यक्तित्व में जातीय जीवन-परम्परा चलती ही रहती है। यह ठीक है कि जाति, व्यक्ति और परिवार से निर्मित है, कितु व्यक्ति के व्यक्तित्व और परिवार के पारिवारिक-जीवन-परम्परा से जातीय जीवन स्वतंत्र है। व्यक्ति-जीवन में जो स्थान किया का और परिवार-जीवन में जो व्यक्ति का होता है वहीं स्थान जातीय जीवन में परिवार का है। परिवार और व्यक्तियों की किया से जातीय जीवन में परिवार का है। परिवार और व्यक्तियों की किया से जातीय जीवन प्रकटित होता है, कितु ऐसा होने पर भी व्यक्ति या परिवार विशेष के नष्ट हो जाने पर जाति का जीवन नष्ट नहीं होता, वरन् व्यक्ति और परिवार तो निर्मम भाव से आत्मत्याग कर जाति के जीवन को और प्रष्ट और वलिष्ट बनाते है। इससे जातीय जीवन को जानने के लिये हमें जाति के मनुष्यों और परिवारों के मामृहिक-व्यक्तित्व के क्षेत्र में अनुसंधान करना होगा।

'आर्य-जाति'—यह नाम पृथ्वी मे वहुत प्राचीन है। हमेशा से वेदिक-ऋषि-संतित और उनके प्रभाव से प्रभावित भारतीय लोग ही इस नाम मे पुकारे जाने रहे है। अब प्राय आधी सदी या कुछ अधिक समय मे बिहान् लोग कहने लगे है कि भारत के आर्य-लोग जिस जाति के हैं, स्मेन मे पूर्व उपहीप तक के भूखंड के अधिवासी भी उसी जाति के वंशन है। उसके प्रमाण में वे वतलाते हैं—इस समस्त भू-भाग के मनुष्यों की आकृति और अवयवों के अम्थि-संस्थान की परिपाटी एक-रूप है और इनकी भाषाओं के कितने ही नित्य व्यवहायं

अति आवज्यकीय राज्दों के सूल अभित है। वे विद्वान इस सूर्वंड के लोगों को 'काकेशीय' या आर्य नाम से निर्देश करते है । भाषा-विज्ञान-वित् भोर जाति-तत्व-संदिच्छु और ऐतिहासिक पंडितो का यह तर्क और अभ्रात हो सकता है तव भी मस्तक के अस्थि-विधान या भाषा के मूल शब्द टरोलने में ही जातीयता नहीं है । इस समस्त देश के मनुष्यों का आदि-पुरुष एक है और इनमें पस्रपर रक्त-सम्पर्क है -- उतने ही से उनका जातीय न्यक्तित्व एक है यह नहीं कहा जा सकता। अवयव, आकृति, और भाषा का सामंजस्य तो जाति का जुड-पिड मात्र है, जीवन का आदर्श और उसकी परम्परा उसमे सर्वत्र और सर्वातिभाव से वॅध कर नहीं रह सक्ते। एक जीविन वृक्ष की शाखा या पत्ते खार के रूप में दूसरे दृक्ष की अंग वृद्धि कर सकते हैं-उसके जीवन में अपनी शक्ति मिला दे सकते है-विद्वान लोगों के लिये विज्ञान के वल से यह जान लेना अगवय नहीं, किन्तु मूल वृक्ष से एक बार सबन्ध हट जाने पर उसकी शाखा या पत्ते फिर मुलवृक्ष के अंश रूप में ग्रहण नहीं किये जा सकते, और न वह वृक्ष ही मूलवृक्ष के साथ एक हो सकता है जो उन शाखा या पत्तों से पुष्टि पाता है। जो वान बुक्ष के लिये हैं वहां जाति के जीवन में भी है। भौतिक विग्रह या जड-पिड जीवन नहीं है। केवल रक्त-सम्पर्क वंश-परम्परा नहीं है, और पितृ-पुरुप एक हो तो सदा ही जातीय-जीवन एक होगा--इसकी कोई वजह नहीं है।

जीवन एक कम-बद्ध न-शील-नीति या नियम है। चारों ओर से इमेगा कितनी ही शक्तिया सम्पर्क, संसगं, साहचर्य के द्वारा इस कम-चर्द न को बढाती रहती है। जीवन-परम्परा में प्रत्येक अबस्था के प्रभाव और उपारान से अगली अबस्या का गठन होना है। आन हम जो कुछ है बह केवल हमारी कल-आन की किया का फर नहीं है। जेशब से आज तक किननी हो अपस्थाएं बें नी है। आन की बर्नमान अबस्था में उन पहिली सब अबस्थाओं के रांकार और फलगीं रि है। किनने ही उपदेश, किननी ही ताइना, किनने ही लक्षित-अलक्षित समागे, किननी हा आमंत्रिता, किनने ही लक्षित-अलक्षित समागे, किननी हा आमंत्रिता, किनने ही अस्थाम हम लोगों के नीवन के गठने ने काम अपहर । उन सब की गणना की करणा ? आन हम यि किलल अस्थ-नावसे मार्यास्त्रित हो कर, अन्य समाज का आश्रय लेकर, अस्य वर्म ज गीकार कर अस्य देशमें वाम कर अपने जीवन के उस समस्त फल को, अनादर और अनास्था से भूल जाय और कुछ बरम के बाद मित्र प्रभाव, भिन्न जाति के सनुष्य में परिणत हो जाय तो मानना चाहिये कि हमारी व्यक्तिःव-परस्परा छिन्न हो गई—वस्तुत हम अन्य व्यक्ति में परिणत हो गये।

व्यक्ति को जीवन अरप-म्थायी है। अत उसमें ऐसा व्यक्तित्व भेट साधारणत संभव नहीं होता। हा जातीय जाउन में ऐसे भेट पहिचानने के लिये बुछ आयाम का अध्यत्यकता नहीं। एक लाति के लोगों से देश-विशेष के जप्यायु, बेश्नी, और प्रभाव में ही बहत दिन वृद्धि पान से, उस दन की प्रकृति के अनुसार, उस नाति की एक प्राकृ-तिम जीवन परम्पा का उपन्न हाला रजानाजिक है। लिम्न घटना-क्रम से, भिन्न नाति या व्यक्ति-विशेष भी शक्तियों उसके धर्म में, अपने प्राकृतिक अनुष्टानों की सब परम्पा की भूल बैठने और सर्जनोभाव से नृतन प्रभाव से प्रभावित हो जाने से, उस जाति का जातीय जीवन भिन्न रूप धारण कर लेना है। पृथ्वी में बहुतेश जातियों के जीवन समय २ पर है उनके जानीय-जीवन को परस्परा अब शेष नहीं रह गई है। किन् आर्य जीवन का प्राकृतिक वड़ी, भारत के एक ही आदर्श में चिर-नियत रहा है भंग उसा में विक्र म पाना रहा है। भागत प्रकृति से कालकम से भोग न्यानाधिक विकास के अनुसार वो समाज सम्बता, कवि, धर्म, भनुषान-एक जन्द में हो जानीयता-गठिन हुई, उसकी मूलनीनि और उसका आहर्ज भादि काल में आज तक अनविष्ठित, और कर्मवारा में उसी नग्ह अपनिवीनन रहे हैं। भाग्न में जो सनातन आये-आदर्श हैं वह उन में नहा है जिन्हें विद्वान लोग 'आय' बनलाते हैं। उनके जानीय च्यक्तिव ने वेटेशिक प्रभाव के कारण विलक्ति और ही रूप धारण कर लिया है। यह कहने में किसी देश या जाति की सभ्यता के प्रति अना-स्था या अनादर की नंगा नहीं है। किसी की पुरावन या नृतन कहने में आन्या या आदर को कन-अधिक मान लेना नी टीक नहीं । कहने ना भाव तो केवर यह है कि मौलिक भाव-सभ्यता को सिर्फ भारत में ही चोचना ठेक है—अन्यत वह न मिलेगी । अन्य देश की मन्यता का भारमं और उसकी गति तो बार २ बदल चुकी है-और भान में ऐसा नहीं हुआ है।

इतिहास से जाना जाता है कि पृथ्वी से बहुतेरी प्राचीन जातियां लुत हो गईं। सिल्ल फिर्त जिया, वेकिनोन, ऐसीरिया, चेल्डिया, बार्येज वेकिप्या, परन्य, पारश और अमरीरा का पीर और मेरिज़ हो— इनहीं प्राचीन सन्यताएं बहुत उत्तर थीं ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इन देशों की सन्यता और उनके व्यक्तिय ने विक्सी दिन मानव जाति की सामुद्रिक वेविन और विकास से योष्ट सहायता पहुंचाई थीं। लेकिन भाज उनकी प्राचीन सम्यता का चिन्ह भी नहीं है। बहीं र तो उन ĺ

सय देशों और जातियों के नाम-धाम तक के लिये ऐतिहासिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। विद्वान लोग बहुतरे शिला सेतु, मिन्टर कब, मुद्दा, शासन, शिलालिपि आदि की खोज और आलोबना करके उसकी प्राचीन सभ्यता का तथ्य निकालते हैं। उन देशों की भूमि आज भी वहीं और वैसी है, प्रकृति भी बहुत-कुछ उसी तरह उन्मुक्त रही है, किन्तु उस पुराण गौरव और अतीत जातीयता को गर्व के साथ अपनाने वाला उस देश में आज कोई नहीं है। उन देशों के अधिवासी परम्परा से उस जातीय वैभव को नहीं अपनाते, किंवरती और कथा-परम्परा द्वारा जातीय श्रुति पुरुपानुक्रम से अलक्षित भाव से वहां प्रचारित नहीं होती। आज उस पुराण विशाल जातीयता की श्रुति उन सब देशों में किवदंती-रूप में भी नहीं सुन पडती।

पुराने मिश्र के लोगों ने अपने राजाओं की कृतों पर जो विराद् शिला-म्तूप (Pyramida) बनाए है वह आज भी सभ्य में सभ्य आडमी के दिल में अचम्भा उत्पन्न करते हैं। उन्हों ने पग्र पक्षियों के शवों को किस ने प्रकार किम मसाले में रखा, कि वह आज भी. हजारों बरस बण्ड उसी अविकल रूप में मौजूड है। किनु आधुनिक मिश्रवासी अपने पूर्व कला-कीशल के कारनामों को याड रखना तो दूर उसके इतिहास की क्या भी भूल बंठे है। प्राय: एक सहस्त्र वर्ष पहिले मिश्र वासी मुनज्मानों द्वारा जीते जाकर मुसल्मान धर्म में दीक्षित होगए थे। उसी समय में उन लोगों के जातीय जीवन की परम्परा छिन्न हो गई, वे लोग निलक्क मुहम्मदी आडगों में रंगे गए। आज मिस्र की जातीयता यहन चट-यट सकती है, लेकिन उस उन्नति में प्राचीन मिश्र की परम्परा है, यह नहीं कहा जा सकता। समस्त योरोप की अवस्था भी यही है। एक समय था जब प्राचीन ग्रीस के आदर्श से यह समस्त भूखंड व्याप्त था। किंतु आज योरूप में वह आदर्श नहीं है। योशु धर्म के न्यापक प्लावन में साक्रटीज प्लेटो, मिरस्टोटल आदि प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के समय का जातीय आदर्श यूरोप में अंतर्हित हो गया। प्राचीन स्पार्टी के उस सरल जीवन, एथेंस की उस महत्व और मौलिकता, प्लेटो के प्रचारित राज्यतंत्र और शिक्षाविधान के उस अलौकिक आदर्श-आदि से गठित योरोप का जातीय जीवन अब परम्परा में जीवित नहीं है। नव-धर्म-दीक्षा के फलस्वरूप भाव विपर्यय गोथवेंडल आदि जीतने वाली जातियों के प्रभाव और शेपत यूटनों की नव जातीय दीप्ति ने योरोप की प्राचीन सम्यता को परम्पर ने विनष्ट कर दिया। जीवन का वह प्राकृतिक विकास विदेण्य भाव से आज योरोप के जातीय आदर्श को नमावित नहीं करता।

करपना कीजिये एक जगह एक पेड उगा। उसपेड ने उस मूनि
से रस खींच कर, उसी जल वायु में बढ कर, उसी भूमि की प्राकृतिक
सुविधा-असुविधा में रह कर अपना जीवन रक्खा। किसी आदमी के मत-लब-बेमतलब उस बृक्ष को नष्ट कर, उसी स्थान पर उसी अस-जल बायु में
किसी और बृक्ष की पौध या कृत्म लगा देने से वहां एक नया बृक्ष हो
जाता है। वह नया बृक्ष हष्ट पुर होकर बड़ सकता है, लेकिन वह उस
भूमि का स्वामाविक बृक्ष नहीं है। उस मृतन बृक्ष में स्वामाविक बृक्ष की
प्रकृति और प्राचीनता नहीं है। उस नृतन बृक्ष में स्वामाविक बृक्ष की
प्रकृति और प्राचीनता नहीं है। देश-विशेष की सभ्यता को भी इसी तरह एक
वृक्ष के मानिद कल्पना कर लोजिये। नवीन बृक्ष की तरह पृथ्वी वे
भम्यान्य देशों की सभ्यता बहुत उस्नत हो सकती है, किन्तु वह
नवरोषित सभ्यता उन देशों की मौलिक सभ्यता नहीं है। क्षार्य सभ्यता

की प्रकृति, उसका आदर्श और विकास, आज यूरोप और फ़ारिस में नहीं मिलेगा। उन सब देशों में यदि कभी आर्य सभ्यता थी भी तो आज नहीं है। वहां अब नव-सभ्यता का वृक्ष फल रहा है।

किन्तु भारतकी सभ्यता का निकास भारत में और विकास भी भारत में है। भारत वासी हमेशा एक जातीय आदर्श से जीवन विताते हैं। कालचक्र के कारण, घटना प्रभाव से, भारत का धर्म और समाज नाना शाखाओं में विभक्त हो गया है, सही, लेकिन वे सब सनातन अ र्यंधर्म और वेट प्रचारित आर्यनीति के भिज्ञ २ विभाव-विकाश के फल ही हैं। शंकर, रामानुज, चैतन्य आदि कितने ही मनीपियों ने इस भारत भूमि में धर्म प्रचार किया, संप्रदाय गठन किया, किन्तु सब ने ही वेद के तत्व की मिज्ञ २ भाव से ज्याख्या मात्र की। उनके धर्म मतों में परस्पर विरोध नहीं है। भारत के धर्म संप्रदायों में स्थायी विद्वेष या रक्तपात कभी नहीं देखा गया। अनंत शाखा-प्रशास्त्राओं में परिणत होकर आर्य धर्म सार्वजनिक और सर्ववाद-सम्मत हुआ। पृथ्वी के प्रचारित सब धर्मों की भीति नाना-भाव से सनातन आर्य धर्म की अंगीभूत बन गई। आर्य के ईवदर कहते हैं—

"ये यथा मां प्रपंचते, तां तथेव भजाम्यहम् । सर्वं धर्मान् परित्यज्य, मामेकं शरणं ब्रज ॥"

अर्थात् "जो जिस तरह मेरी उपासना करेगा मैं उसे उसी तरह मिल्गा—सब धर्मी को छोड़ कर बस मेरी शरण हो।"

भार्य समाज ने भी उसी तरह, युग-युग में, नाना परिवर्तनों का भोग क्या। नाना प्रभावों से प्रभावित होकर, संकोच से आत्म-रक्षा करते २ समाज में कितने ही विकार भी आ गये। लेकिन उम समस्त भावों और विकारों में सगातन मौलिक आयं गीति अब भी स्पष्ट है। अब भी आर्य का विश्वास है कि समाज की जातियां आदि युग से उसी परमात्मा विश्व-रूपी विराट पुरुष के शारीर से पैदा हुई है। आज मी आर्य संतान वेद समरण कर कहते हैं —

> "व्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहूराजन्यःकृतः । डरुस्तदस्य येद्वश्य , पद्भ्यो श्रुद्वोऽजायत ॥"

भर्थात् "ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख-स्वरूप है, क्षत्रिय बाहु, वैषय उरु और शूद्र उसके पाव से पैदा है।" '

भारत विदेशी मनुष्यों द्वारा बार २ जीता गया, और फलतः उसकी राजनीति बार २ बहुन से बाद्ध-प्रभावों से प्रभावित हुई। घटना कम से भारत की राजनीति कितने ही परिवर्तनों में से गुजरी-सही, किंतु अब भी उस राजनीति को अनुति-स्मृति, पुराण वर्णित भाव ही जिन्दा बनाते हैं। सब प्रभाव और परिवर्तनों को भेद कर आज भी आर्य स्मरण करता है--

"भष्टानां लोकपालानां, मात्राभिनिर्मिनो नृप"

भर्यात् "अष्ट लोकपालों के भंशा से राजा बना है।" जो देवता लोगों का पालन करते हैं उनके अंश से निर्मित न होने से कोई भी वंश राजपद के उपयुक्त नहीं है। इस लिये भाज भी भारतीय राजा का विश्वास है कि उसका राजत्व प्रजारंजन के वान्ते हैं—भपने भोग-विलास के लिये नहीं। वह इस संसार में—

"चतुर्णा माध्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभू"

परम्परा के छिन्न हो जाने पर-जीवन में सनातनत्व और मौलिकता नहीं रहती। क्योंकि तब ज ति ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उपादान संग्रह करके आत्म रक्षा नहीं की होती, वह तो अन्य के प्रभाव से आत्म विस्मृत होकर आत्म नाश में पड गयी होतीहै। अब इस विशिष्ट प्रचारितधर्म मतवाद, भाव या नीति के फल स्वरूप जो नवीन जातीयता बनती है वह मौलिक या सनातन नहीं हो सकती। क्योंकि वह जन्म से अब तक प्रकृति की सहज किया में एक नीति और आदर्श का अनुसरण कर स्वामी-विक विकाश के अनुसार नहीं विदित्त हुई होतो, वरन् वह तो विभाव विशेष के समृह-शक्ति के ऊपर यथेच्छाचार का फल होती है।

भारतीय सभ्यता के ऊपर विदेश का प्रभाव पड़ा है। भारत जी-वन ने समय २ पर वेदेशिकों के घोर अत्यावार और उपद्रव सहे हैं। भारत की सम्पत्ति के लोभ में विदेशियों ने इस पर वार २ हमले किये हैं और मारत में अपने धर्म, अपनी सभ्यता का वल पूर्वक प्रचार करने का भी प्रयास किया है, किंतु भारत का मेरुटंड इस पे विचलित नहीं हुआ, इतना सब कुछ होने पर भी भारत की सभ्यता की स्वतंत्रता का लोप नहीं हुआ,—कहने का ताल्पर्य यही है।

दुवंल और क्षीण-सत्व पुरुष प्रवल और शक्तिमान् व्यक्ति के द्वारा भाकात होने पर अभिभूत हो जाता और प्रवल का अनुकरण करने लगता है। नौकर मालिक के दुराचार और अन्याय करते रहने से उसमे कभी २ सहायता देने लगता है। लेकिन सब आदमी संसर्ग के दोप-गुण समान भाव मे नहीं ग्रहण करते। कोई तो बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन जिनका व्यक्तित्व हक् और आदर्श स्थिर हैं, बह फिर विजित, भृत्य, संगी, संसगीं. कुछ भी क्यों न हो. अपना जीवन हमेशा अपने ही हंग मे चलाते हैं, भले बुरे की पहचान कर जो ओवश्यक है उसे सीख हत है और उसमें ही उनका जीवन विकसित और वृद्धिगत होता है। वह अपना क्यक्तित्व स्तो कर दूसरे के आदर्श को नहीं अपना लेते। 'बालाइपि सुभापितम्' अर्थात् 'बालक से भी अच्छी बात लेलेना' वलिष्ट जीवन का लक्षण है, लेकिन गंगा गये गंगाटास और जमना गये जमनादास, वाली हालत विल्कुल दुर्बल क्यक्तित्व को प्रगट करती है।

भारत में प्रीक, शक, मुसल्स न और ईसाईयों ने देश को जीतने और भपना धर्म फैलाने की, बहुत चेष्टाएं की। लाखों नर नारियों के सनातन भारतों को उन्होंने बरल भी दिया। लेकिन भारत का सामृहिक जातीय जीवन रन चेष्टाओं से विनष्ट हहीं हुआ। विदेशियों से कभी २ कुछ आहरण कर भारत ने अपने न्यक्तित्व को पुष्ट अवश्य किया, लेकिन कभी किसी प्रभाव से वह अपने को भुला नहीं बैठा। धर्म प्रचार के लिये विदेशियों ने जुल्म किये, पादरी लोगों ने लोभनीय चातुर्य फैला कर धोस्ता दिया, आज भी नवपाश्चात्य सम्यता की आपाद-मोहन रूपच्छटा और कृत्रिमता के आग्रुतृप्तिदायक वैभव अपरिज्ञात भाव से इस जाति के जीवन का आदर्श बदलने के लिये उतारू बैठे हैं। लेबिन इतना सब इन्छ होने परभी आये का सनातन धर्म और सम्यता परम्परा-विधान की अपरिज्ञेय मौलिकना कर्म-मय जीवन की साधु-स्वाभाविक धर्म निष्टा और समाज के प्राकृतिक और कर्तव्य-मय प्रतिष्टान-आदि ने आर्य जीवन को भारत में सदा जागृत रक्खा है और जागृतरखेंगे।

भार्य ने अपना व्यक्तित्व वेदेशिक प्रभाव को नहीं बेच दाला यही उसकी एक विशेषता नहीं है। साथ ही भारतवर्ष में वेदेशिक बहुन कुठ दल प्रयोग करने पर भी अपना व्यक्तित्व यहाँ नहीं लास के, बिक उन्टे भारत जातीयता का विज्ञाल सनातन व्यक्तिरघ अपने आप ही प्रचारित होकर संसार की सामृहिक सभ्यता को पुष्ट करता रहा- यह भी उसकी विशेषता है। प्रत्यक्षप्रवर्त्तना के विना भारतसभ्यता पृथ्वी पर जितनी प्रचारित ही, यल पूर्वक फैलाने की कोशिश किये जाने पर भी और सभ्यता यहां भारत में उतना पवेश कर सकी या नहीं, इसमें संवेह है। उन दिनों के मसरमानों ने खड़ा की धार पर, और ईसाई लोगों ने सदा ही पुलोभन दिखा कर और नीति कौशल का अवलम्बन कर अपने धर्म का प्रचार किया किन्तु बौद्धों की साम्यवाद नीति और साधना के बल से निर्वाण प्राप्ति की दीक्षा किस मोहन प्रभाव के कारण डेउ शताब्दी में स्पेन से जापान तक और साइवेरिया से सिहंल तक-आधी दुनियां में न्याप्त हो गई थी. उसका क्या तार्किक लोग भन्दाजा लगा सकते हैं ? विद्वानों ने स्थिर किया है कि इसी मार्ग से प्राचीन ब्रीक लोगों ने भारत से दर्शन मत प्राप्त किये थे। इसी लिये प्रीस के अरिस्टोटल ( Anstotle ) और भारत के सांख्य की सृष्टि-च्याख्या एक प्रकार की हुई। और भी इसी तरह कितने विभाव से कितने प्रकार से, आर्य सभ्यता बौद्ध-वर्म द्वारा प्रचारित हुई--भाज कौन बता सकता है ?

प्राचीन भारत का धारावाही इतिहास अभी तक नहीं मिला है। किंतु आदिम-युग मे भारत की सभ्यता ने पृथ्वी पर सभ्यता के मूल मंत्र का प्रचार किया—इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। अंकगणना की प्रणाली अर्थात् इकाई, दहाई आदि दस गुने विधान से अंकगिनने की रीति पृथ्वी ने भारत से प्रहण की—यह सर्व-सम्मत है। बीज गणित का तथ्य पहिले भारत से ही आविष्कृत हुआ। युक्लिक (Enclid) के उया

मिति के मूल तत्व सिकन्डर की सेना ने भारत की यज्ञवेदि और मंडल-विन्यासानि की प्रणाली से प्रहण किये-इसका भी आभास मिलता है। वैराक में भी भारत जगत का आदि शिक्षा-गुरु है। रसायनतत्व भारत-वर्ष में बहुत प्राचीन काल में आविष्कृत हो चुका था--ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। इसी अरह अनुसंधान से पता चलता है कि भारत की मौलिक -तत्वराशि, युग-युग मे, फ़ारिस और अरब के रास्ते यूरुप में फैल गई। प्राचीन काल में अरब फ़ारिस में बहुत प्रकार का लेन-देन व्यवहार था और इस समस्त प्राच्यराज्य को सभ्यता की प्रकृति प्राय, एक थी। आर्य-जीवन आज भारत में जिस सनातन आदर्श का अनुसरण कर चलता है. समस्त प्राच्य देश मे एक समय वही जातीय आदर्श था। देशों में जैसा कि प्राचीन ग्रीस में भी, जीवन स्वाभाविक विकाश ने बढ़ता था। योद्य, महस्मद भादि इसी प्राच्य जाति मे उत्पन्न हुए थे. ठीक, लेकिन शंकर चैतन्य की तरह उन्होने अपने प्रचारित धर्म को जातीय-सनातन-परम्परा की भित्ति पर नहीं स्थापित किया। उन्होंने जाति-पारस्परिक विधि के विरोध से अपने व्यक्तिगत सत का प्रचार क्रके जाति के सनातन व्यक्तित्व की परम्परा को छिन्न कर दिया। उन्होंने कहा—"प्राचीन परम्परा को छोड़ हमारे प्रचारित सच्चे मार्ग नो प्रहण करो। "किन्तु शंकर चैतन्य आदिने ऐसा नहीं किया। उनका प्रचारित मत जातीय जीवन के विशाल शरीर में एक विभाव का विज्ञात मात्र है। उनका प्रचारित मत सनातन वेद धर्म मे विच्छित नहीं है। उन्होंने वेद वेदान्त की व्यारया में, और ध्यारया से, ही अपने मत का न्थापन क्या है। बाईदिल या कुरान की तरह किसी व्यक्ति मार्ग हो अपने वेद रूप में पेश कर उन्होंने जातिका परम्परा से छिन्न नहीं कर डाला- उनके मत-वाद में जीवन के स्वाभाविक विकास पर जाति का यथेच्छा-चार नहीं है।

बौद्ध धर्म सनातन वेदमत से भिन्न है, इस लिये कोई बाहर से टंसकर उसे परम्परा से विच्छित्र मानने लगते है। किन्तु यह बात नहीं है। बोह्र की साधना, कर्मवाद, पुनर्जन्म आदि ही सनातन धर्म के साथ सम्पर्क रखते हो-सोही नहीं; वरन् उनके पुराण, उपाख्यान, मंत्र. श्रुति-स्मृति, दीक्षा-शिक्षा, आचार्य-परिवार, भिक्ष्-श्रमण तितिक्षा राजनीति आदि सब भी आर्य परम्परा के ही चिन्ह है। फिर बौद्ध धर्म की महान् सिहिण्णुता और साम्यवाट की विशेषता यही है कि उसने अपने को किसी धर्म या परम्परा के विरोध में आत्म प्रतिप्रित करने का कभी प्रयत नहीं किया। आर्य-जीवन की परम्परा बौद्ध धर्म के भीतर प्रत्यक्ष है। वेट धर्म से इस लिये विच्छित्र होने पर भी वौद्ध धर्म के हर अवयव अंग आर्य परम्परा में से ही बनाये गए है। फिर केवल धर्म-मत की नृतनता से जातीयता की परम्परा छिन्न होजाती हो, सो नहीं। क्रीस्ट, मुसलमान आदि विभिन्न धर्म-मत आर्य-धर्म के विश्वतोम् ख शाखा-सम्प्रदाय में शामिल है किंतु इससे भारतीय परम्परा नष्ट अष्ट नही होती। वरन् यह सोचना अप्राकृतिक नहीं कि प्राच्य मनीपी यीज और महरमट ने अपने धर्म-मन का आभास आर्य के सार्वजनिक धर्म भंडार से लिया हागा। अवस्य इस क्षेत्र में अनुमान के अतरिक्त और कोई प्रमाण नहीं लेकिन आर्यजीवन के बहुत से विभावों, विशेषतः भारत की तत्वराशि, के द्वारा यूरोप का मत युग-युग में प्रभावित हुआ इसका यथेष्ट प्रमाण है। नवयुग के दार्गीनक गुरु स्पिनोज़ा के दर्शनमत के सम्बन्ध में जो कुछ माल्म हुआ है वह इसका एक उदाहरण मात्र है। उनका दर्शन-मत

बहुत अंश मे असम्पूर्ण और अपरिपक्त वेदांत मत के सरीखा माल्स हाता है। बहुत काल तक यह एक स्वाधीन मत से निक्ला हुआ मान। जाता रहा। किनु अब पुरातन~तत्व वेत्ता लोगों ने स्थिर किया है कि स्निनोजा यौपन काल में फ़ारिस आये थे। वहां उनके हाथों उपनिपद् का एक असम्पूर्ण फ़ारसी अनुवाद पढ़ गया और उसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन मत का प्रचार किया। आजका आधुनिक यूरोपीय दर्शन स्पिनोजा-दर्शन का विकास मात्र है।

इसी तरह लक्षित-अलक्षित भाव से कला-शिल्प वाणिल्य, उपनिवेप, विधि-न्यवहार, प्रचार-पर्यटन आदि नाना प्रकार से किम मार्ग से किस समय भारत की मौलिक सभ्यता प्रचारित हुई-इसका हिसाव नहीं । ग्रीक विद्वान् मेगास्थनीज, जर्मन मनीशी शुपनहायर और अति भाधुनिक मैक्स—मूलर आदि भारत की सभ्यता की आलोचना से विस्मित और आनंदित होते थे—सब जानते हैं। ऐसे विस्मय या भानंद आने से व्यक्ति या जाति का, भाव या आदर्श विशेषके गौरव से प्रभावित और अनुप्राणित होजाना स्वाभाविक है।

इन सव लक्ष-अलक्षित पूभाव के बावजूद भी आज उन सब देशों में आर्य-जीवनकी परम्परा नहीं है। यदि कभी वहां मौलिक सनातन परम्परा थीं भीं-तोवह लुप्त हो गई है। प्रत्येक देश में जाति के स्वाभाविक विकास के साथ एक सर्वतो मुखी सहज और मौलिक सनातन परम्परा फूट निकलती है। अब वह आर्थ सम्यता हो या नहीं भी। यदि किसी दर्याक्त के उच्छू राल मतवाद या किसी वाहरी घोर प्रभाव की तीवू झंझा उमे ध्वंस न करदे नो वह नष्ट नहीं होती। योशु और मुहम्मट ने अपने स्वतंत्र मतवाट और नृतन आदर्श का अपने २ देश में प्रचार किया। होसकता है कि वह

देश की सनातन परम्परा का ही एक विभाव हो। किंतु आज उस एक विभाव के कारण जाति के सामृहिक जीवन के प्रभावित हो जाने से जीवन की प्राचीन परम्परा छुप्तहोगई है। जैसे एक बड़के ग्रुक्ष की शाखा जमकर एक नये ग्रुक्ष को उत्पन्न कर देती है और असली ग्रुक्ष फिर निस्तेज होकर मर जाता है उसी तरह उन देशों को भी सनातन मौलिक परम्पर मर चुकी है, छुप्त होगई है, और उन धमों के आदशों ने कालकप्त में और देशों में पहुंच कर वहां की भी मौलिकता को खो दिया है। इन व्यक्तिगत आदशों के सम्मुख उन सब देशों की परम्परा में स्वयं इड और स्थिर रहने की शक्ति नहीं थी फलतः उनका मेरु, दंड टूट गया।

लेकिन असंख्य अत्याचार, प्रलोमन और विजातीय प्रभाव के सम्मुख अपना मेरु-दंड बनाय रखकर भारत का आर्य जीवन अपनी स्वाभाविक दीप्ति फेलाता रहा है। समस्त न्तनता इसके विकास में सहायक ही हुई है: फलत इस आर्य जीवन का प्राकृतिक बर्द्धन और सनातन अनुष्ठान हमेगा अक्षणण रहा है, यह अनन्य साधारण रीति से पृथ्वी पर ज्योति विकास करके अपने विकास में व्यक्तित्व के सुविस्तीण प्रभाव को प्रकाशित करता आया है। जीवंत नीति से महीयान आवर्श का अनुमरण कर सनातन परम्परा में जीवित रहकर यह सदा स्थिर रहा है। भिन्न आवर्शों के प्रभाव से शुग--शुग में यह पुर होता रहा है। इस विक्वतामुख विकास के फल से नारत ा आर्यजीवन एक व्यापक और विक्व-जीवन सभ्यता में, अपने पुष्ट पुराण मस्तक को ऊंचा उठाकर स्वामविक जीवन--दीप्ति और विक्व विमोहन जागरण से ससार को उज्जल बनाने के पुण्य अधिकार में प्रनिष्टिन है।

### हितीय अध्याय

--- E==3, ---

### श्राय जीवन का वीज-जीवन संभोग



वन एक आदर्श की नियमित विकास परम्परा है। इस विकास में से हर समय उसके नये २ विभाव फुटते रहते हैं। इन सब विभावों आदर्श की शृंखला रहती है, और पर्यालोचना करने से माल्स होता है कि प्रत्येक नृतन विभाव के मूल में एक २ अभाव रहता है आदर्श तक पहुंचने के समय-पूर्ण होने की इच्छा करते वक्त-

अभाव स्वाभाविक है। इस अभाव से ही आकांक्षा होती हैं। और यह आकांक्षा ही संभोग की इच्छा है। इससे समस्त जीवन को एक संभोग-परम्परा कहा जा सकता है। छेकिन उस सम्भोग कैसाय अभाव यरावर भोत-श्रोत रहता है। एक शब्द में, आदर्श है तो अभाव भी है, अभाव न हो तो विकाश असम्भवहै। समस्त विकास में आत्म लाभ है एवं यह आत्मलाभ ही सम्भोग है। अनएव अभाव, विकाश, और बीज एवं सम्भोग विभावांतर मात्र है। अभावपूरण की आकांक्षा ही जीवन का लक्षण है। सब जीवन-भंशाम के जड में यह ई्रवरींग आकांक्षा

वित्रमान रहती है। सम्भोग के साथ अभाव का यह नित्य सम्बन्ध साधारणतः समझ मे नहीं आता । इसने जीवन को एक पहेली बना रक्या है। विकास में अभाव होने पर भी अभाव ही विकास नहीं है 'केवल अभाव में ही जीवन नहीं खत्म होजाता । वरन् इस अभाव की धारणा जम जाने से तो जीवन में विकास और इस्व होजाता है-कभी कभी विलीन भी होजाता है । कारण कि इसमें आदमी विकास की धारणा से अभिभूत होजाने के खतरे में रहता है। फिर जो जीवन अत्यन्त विकाश--पर है उसके साथ भो इस अभाव की पहेली का तीव भाव से जिहत होना स्वामाविक है। वाहर से देखने पर कभी यह अभाव ही दृष्टि मे पडता है, लेकिन जीवन की गति की भालोचगा कर, उसकी श्रीवृद्धि भौर विकास को लक्ष्य कर, इस अभाव की प्रकृति को समझना होगा। विकास--मय जीवन में अभाव देखने के बजाय उसके स्थान में नित्य संभाग ही देखना होगा । सम्भेग की सजीवना में यह अभाव एक आमास मात्र है। संभोग को सरस करने के लिये, विकास को जीवंत बन ने के वास्ते, जीवी के आत्मलाभ या आदर्श लाभ की कल्पना मे माना यही अभाव सिष्ट विधान में प्रेरणा की एक भित्ति है। सम्भाग की समद्र सरसता और प्रीति में टार्शिक इस अभाव को देख सकता है। लेकिन यह सम्भाग का प्रत्यवाय नहीं वरन् उसका प्रमाण है। इसलिये स्थल दृष्टि से इतिहास का आलोचन करने में टीखता है कि मानो आर्य-जीवन अभाव-मय है। जीवन का अभाव अनुभव ही आर्य का स्थिर भाव है— संसार में उसने जन्म लिया है, वह वहता है, आज्ञा और आकांक्षा से मानव कर्म भी आचरण कर जाता है, कितु इसमे उसे भंतोप या सुख नई। मिलना । संसार उमे स्थिर मुख की आशा में बांध नहीं सकता।

जीवन के पर-पार की ओर ही हमेशा आर्य की दृष्टि रहती है—भविष्यत् पर वह निर्भर रहता है। मृत्यु मेजीवन की समाप्तिनही है। जीवन की वृद्धि और विकास के लिये जीवन के साथ मृत्यु का मानो नित्य सम्बंध है। इस समस्त विश्व-संसार और जीवन की समस्त भोग्य बस्तुओं के मध्य मे रहकर आर्य-पुत्र मानो सदा स्वम देखता है। समस्त दृश्यमान् वास्तव जगत् उसके लिये एक लम्बा स्वम है। बास्तव जगत् में वह सत्य नहीं देखता, सत्य को स्वम मात्र देखता है। दिवा स्वम की भाति वह जो कुछ कल्पना करता है मानों वही आर्य के लिये जीवंत, सरस सत्य है। वही चिर वही स्थिर है उसमे ही पूर्ण संतोप या सुख है। वास्तव उसके लिये स्वम है और स्वप्न उसका सत्य है, संभोग मे अभाव एवं अभाव की आलोचना में संभोग है। इस तरह अर्थजीवन अनंत प्रहेलिका मय है।

उपनिषद् में यही सत्य प्रतिभात है और वैदिक धर्मों में यही प्रतिपादित और प्रचारित है। वास्तव जात में जीवन-मरण कुछ नहीं है। जन्तु धान की तरह उगते हैं और धान की ही तरह पकने पर मर जाते हैं। पूर्व काल में किनने ही पूर्व पुरुष स्वर्ग सिधार गये, आगे कितने ही उत्तर-पुरुष-गण जन्म लेंगे और मरेंगे—यह सब क्षण—स्थायी जीवन-मरण की पहेली स्थिर नहीं है। यह सब देख कर जीवन का चिर मत्य संसार का मूल तत्व खोजना होगा; इस विशाल प्रहेलिका की रीठ को हुदना होगा। यह सब जिसका विकास है, जिस स्थिर वस्तु की स्थित और लीला में यह सब संभव होना है—उसे पाना होगा। उस वस्तु की धारण। करनी होगी। जीवन-मरण के सदस सुख-दु ख सटा लगे रहे हैं संसार में कोई सुख स्थायी नहीं है। दु'ख जगत को प्रास किये हुए हैं। जो सुख सा प्रतीत होता है वही क्षण मात्र रह कर दु:ख के द्वार

खोल देता है। नित्य सुख की खोज में उसी दुःख का प्रतीकार करना होगा। बारीरी का बारीर एक बंध है, दुःख-ब्रोक-जरा-व्याधि-मृत्युप्रस्त यह बारीर-रूप गंध छोड़ना होगा। बंध से मुक्ति पानी होगी। उस
मुक्ति का क्या स्वरूप है ? वह चिर-सत्य और स्थायी सुख कहां है ?
क्या है ?-मनुष्य आत्मा की इस नित्य-जिज्ञासा के साथ उपनिपद्-सत्वराशि
का नित्य सम्यन्ध है। वह इस नैसर्गिक ईश्वरीय जिज्ञासा के फल-स्वरूप
दर्शन-तत्वराशि का विकाश है।

उपनिपद् के सीधे उत्तराधिकारी बौद्ध भाव इस जिज्ञासा इस समस्या, से पूर्ण है। कितु वैदिक दर्शनों की तरह उसमे जीवन के उस पार के-पहेली के अंतराल के-स्थायी सुख का अन्वेपण उस तरह प्रगटित नहीं है । उपनिपदों ने कहा है-संसार में व्यक्ति का दु ख बंध-जनित है, उस बंध से मुक्ति पानी होगी । आत्मा शुद्ध, निरवलम्ब, अविनाशी है—टेहर्यंध में जड़े न रहने से उसके नित्य सुख का प्रत्यवाय नहीं रहता, देहवंध ही असुख, अशांति और असंतोप का हेतु है। उप-निपद् की मुक्ति यह है। लेकिन देह-यंध से विच्छेद, बुद्ध भाव का शेप हैं यहीं दुःख की निष्पत्ति है; और यह दुःख की निष्पत्ति ही सुख है-यही मुक्ति है। दु व-नाश के परली-पार विमल विद्युद्ध, आत्म-वस्तु का जो विकाश है, इस विषय में बुद्ध नीरव है। उस बारे में मनुष्य को मानो कुछ चिता करने की ज़रूरत नहीं। देहवंध ही क्लेटा है, जन्म मे शरीर यंध अनिवार्य है, कर्म तथा कर्म-परम्परा ही जन्म का कारण है, वस साधना यह से उसी परम्परा को तोड़ देने से निर्वाण होजायगा, अर्थान जीवन और देह का कोई सम्पर्क नहीं रहेगा-वस्तुत और जन्म नहीं होगा । ऐसे दुख से त्राण पागण कि साधना

सिदि होगई। दुख नाज ही सुनि है, उस दुःख नाज के बाद जो कुह विमल, स्थायी आनंद है उस विषय में और कुछ नहीं कहागया। दुक नारा के बाद शुद्द, खुद्द, संभोग-मय आत्मा का लोभ दिखा कर मनुष्य को साधना-पथ का पथिक बनाने की इच्छा बुद्द ने नहीं की।

बौद्ध धर्म में जो दु.चनारा की वात वहीं गई है उस नीति के भनुसार जीवन च जाने से तो, भाछून होता है, संभोगमय जीवन नीरस हो जायगा। उससे जोवन किया में वितृष्णा या रूखापन आजायगा। लेकिन ऐसा नहीं। कर्म की साधना से ही तो वंध से मुक्ति होती है— वितृष्णा तो साधना का भौर प्रस्ववाय है। इसिंछये इस कर्मबंध और दु खन। श के साथ वौद्ध की वास्तविक जीवन-ममता आते अद्भुत नाव से प्रकटित होती है। इस व्यक्तिगत दुःखभाव से जिस तरह बौद धर्म की अनन साम्य मैत्री और जीवमात्र से दु ख में सहानुभूति है उसी तरह व्यतिरेशी भाव से वास्तव-जीवन के संभोग के साथ बौद्ध की ममता मनुष्य मात्र के समान जीव मात्र में भी अनुकम्पा-युक्त एकत्व-भाव, एवं जीव मात्र के दुःखापनो इन में विश ल स्पृहा है। जीवन के पर पार के. या प्रहेलिका के अंतराल में के स्वप्त-राज्य की तृष्णा वीद को नहीं है। इस लिये वह तो सर्वतोभाव से इसी जगत का प्राणी है। इसी किया रागि में उसका आत्मप्रसार और निर्वाण है। जीवन की अवर्य-भार्य दान्नविक्ता में उसकी साधना है। समस्त जगत को विस्तीर्ण प्राण मे आर्तिगंन करके. क्रिया-परम्परा की व्याख्या करना ही बौद्ध का लक्ष्य है । निर्वाण से पहिले संसार को छोड जाने का स्थान कोई नहीं है; अन-एव मंसार को सब दंग से रहने योग्य बनाना होगा। साधना क्षेत्र हन संसार को ही सरस-कर्न भृति बना कर उस सरसता या प्रोम ने

विस्तीणं विश्व को आलिंगन करना होगा। इसमे नीरसता या शुक्ता संभव नहीं है, और वस्तुतः ऐसा हुआ भी नहीं। प्राचीन जगत् में बैंद्र धर्म के प्रभाव से ही अशोक के समान उदार मनम्बी किन के समान तेजस्वी साधक चंगेजखान के समान विश्व-विजयी बीर, इतिहास के कीर्ति-स्तंभ रूप मे विराजित है। बौद्ध प्रभाव का ही परिणाम है कि चीन-जापान जीवन की सरसता से पृथ्वी को मुग्ध करते हैं।

कितु उपनिषद् और दर्शनों मे जन्म-बंध-गत दु ख की वात, एवं बौद-मत में केवल असद्य जन्म-पंच के क्वोदा से निर्वाण का प्रयत कर युरोप के बहुत से प्राच्य-पुरातन-तत्ववेत्ता विद्रान् कहते हैं कि आर्य लोग जीवन को सर्वटा दुःखमय समझते थे और उस दुख मे व्यक्तिगत भाव से त्राण पाना ही उनकी तमाम साधना का मुख्य लक्ष्य था। अनेत चित्र-जगत् आंखो के सामने से नृत्य करता चला जाता है, क्रिया प्रवाह इन्द्रिय-मुख से प्रवेश करके प्राण में ब्याप्त हो जाता है, मधुर माहन-भारत-प्रकृति संभोग-सामग्री फैलावे वेठी है-कितु भारतीय आर्य को उन से प्रीति नहीं है, आत्हाद-आमोद नहीं है। उसे तो हर समय दुःख, वितृष्णा और जीवन-संभोग में अरुचि है। उसका केवल एक्य है कि वह कैसे इस जीवन बंध से परित्राण पायेगा ? भारत-जगत् में मनुष्य के लिये सदा हाहाकार ही बड़ा है। कल्पवृक्ष के तले बैठ कर भी मानो भारतीय चिर-उपवासी है, जगत् को दु.ख दृष्टि से देखने के कारण वाम्नव-जगन में सदा उसे अरुचि और अनादर हे-जिसे कभी २ सुख माना जाता है मानो उसमे ही उसे आतंक है कि कही। उस सुख में भूल करक्षणिक-स्पृहा में जीवन-संभोग का आदर वरने को वह विचल न जाय! मुख-दुःत्व दोनों को समान मानना अर्थात जा सुख जान पड़ता है उसे

दुःख मानना उसकी साधना है। इस साधना में दुःख-भाव दृढ होने में मुक्ति सुगम होगी, ऐसी उसकी धारणा रहती है। उदासीनता उसका लक्ष्य है, उदासीनता की साधना ही उसका जीवन है।

इस हाहाकार-नीति में जीवन की साधना और धर्मभाव कैंमें सरस होने? जावन-चिंता में हर समय अनीन्द्रिय की विता है, साधना में हर समय एक स्वप्न का मोह है, किल्पत राज्य प्राप्ति की कामना है, जिस जगत् को ईश्वरमय देखना मनुष्य का परम-आदर्श है, वहीं वास्तव जगत् आर्थ के समीप एक आ्रांति है। ईश्वर उसमें कैसे रह सकते हैं? कभी र उसमें ईश्वर की कल्पना कर लेने से तो वह एक कल्पना का खेलमात्र बन जायेंगे ! प्राण की प्राकृतिकता में वह कैसे जिन्न होंगे? फिर यदि यह अप्राकृतिक कल्पना आदर्श बनजायगी तो उसमें सरसता, पुलक, और शांति असम्भव हैं। जिस संसार को छोड़ने में सुक्ति है, उसमें फिर ईश्वर भी किस तरह भर-पूर रह सकते हैं? फलत: आर्थ ने गाया है:—

"न तत्र चक्ष्रांच्छति नवा गच्छति नो मनः'

अर्थात् "उस परम पदार्थ के पास चक्षु (आदि इन्द्रिय) वानय और मन कोई नहीं पहुंच सकते।" इस विचार से सारा जगत् ईश्वर-शून्य. शुष्क और नीरस होजता है, जीवन एक भार और क्रियाराणि वन्तुत एक ब्रहेलिका बनजाती है।

इस तरह की जीवन नीति और धर्म-भाव से मनुष्य के वास्त-विक विकास का मंद होजाना स्वाभाविक है। फलतः उसकी सासारिक उन्नति असम्भव यन जाती है। भारत से यही हो रहा है। उन्नत, पुनिः युक्त समस्त दर्शनवाद में प्राण की सरमता नहीं है — प्राणों में संमोग-प्रव णता नहीं है। दुःखमय संसार से छूटने के लिये, चिर हाहामय जीवन से दूर होने के लिये, उसकी साधना है। उस साधना का छुक्त हो रहना स्वामाविक है। उसी विञ्वास और छुष्क साधना में योगी, ऋषि लोग इन्द्रिय का विनाश करके, समस्त वाह्य-ज्ञान-शक्ति का विलोप-साधन कर, समस्त जीवन संभोग से स्वामाविक रुचि फेर कर, श्रांतिमय संसार से उद्धार पाने का प्रयक्ष करते हैं।

जो यूरोपीय लोग यह मत जाहिर करते हैं वे इस क्षेत्र में उसकी तुलना के लिये प्राचीन ग्रीकों की सभ्यता का उदाहरण हैते है। ग्रीको का जीवन संभोग-पूर्ण है; ग्रीस उनकी स्वर्ग भूमि है, देवता लोग उनके सहचर है, भोजन उनके लिये अमृत है, क्रीडा उनके लिये तांडव नृत्य है, जीवन के किया-क्लाप में आनन्द-उपभोग उनके पक्ष में परम सोभाग्य है। समस्त भोग ईश्वर-प्रदत्त है और सब होश मनुष्यों के लिये परित्यज्य है। देश, जाति, राज्य, धन, स्त्राधीनता जातीय-आमोद आदि का विकाश उनके इस जीवन-संभोग की साक्षी देना है। फलत उन लोगो ने पृथ्वीपर सासारिक उन्नति का प्रचार किया, पर्व उन्हीं लोगों ने देश के लिए प्राण देकर स्त्राचीनता का मूल्य बढा दिया। इस वास्तव-जगत को देवताओं से पूर्ण अनुभव कर इस जगत की क्रिया-राशि में ही उन्होंने मुक्ति की खोज की। उनके दर्शन-मत में शून्य भ्रानिवार इतना प्रकटित नहीं है, किवा ऐहिक जीवन नीरस नहीं है। इसलिए संमोर-मंभोग के प्रति आस्थावान होने के कारण ही ग्रीक सभ्यता पिछले जमाने में सर्वतोमुखी-वर्द्धिणा यूरपीय सभ्यताका प्रचार कर सकी। द्सरंग और प्राण की नीरसता में शुक्त और संकुचित होकर श्रांति-मन

जगत् में परम-मंगलमय को न पहिचान कर. भारत श्रांति से श्रांति तक भटकता रहा; सँभोग और सांसारिकता ने उसका आत्म-विनाश कर दिया, जगत् में जिमे भोगना होगा, जिन सब प्राकृतिक क्रियाराशि में जीवन का विकास संपादन करना होगा, उनको अप्राकृतिक प्रहेलिका मान कर म्वप्न-मय अध्यात्म या अत्यात्म-साधन करते २, फलतः, उसने वास्तव जीवन का समस्तसत्व और अधिकार खो दिया और इतिहास के दीघँ काल में समय समय पर अधिक-संभोग-प्रिय प्रत्यक्ष-विश्वासी अतएव कर्म-तत्पर जातियों द्वारा वार २ विजित और विद्लित होता रहा।

वास्तव मे आज सांसारिक उन्नति मे यूरोप तेजी से बढ़ रहा है, और भारतवर्ष जीवन के उस विषय मे कुछ शिथिल सा माल्य्म होता है। भारत की जांवन-धारणा और ईश्वर-भाव जाहिरा स्वप्न-मय है, वह वास्तव जीवन से कुछ विच्छिन हो गये से प्रतीत होते हैं। इस ने विशेष परीक्षा किये विना और विचार या घटना के साथ सहानुभूति रक्खे विन आलोचना करने से भारत मे जीवन की शुष्कता और साधना की नीरसता रीखना विचन्न नहीं है।

समालोचना की क्रिया संसार में टो तरह से चलती है। एक निरपेक्ष और दूसरी निरंकुश। पहिले में कारण अनुसंधान कर उससे कार्य का निश्चय किया जाता है, सब कारणां की एक एक ( तल, तल ) करके बच्छी तरह से परीक्षा कर, उन से कार्य तक पहुंचना होता है। इस तरह से अगर कोई कार्य और कारण के सम्बंध को न निश्चित कर सके तब वार्य को देख कर उसके कारण को अनुमान करके, दसी कारण को निरपेक्ष और निरवलम्ब 'प्टि से घटना-राशि में से खोजा जाता है । यथा समाव अपने को घटना-राशि के मध्य में स्थापित कर अपने अनुभव को उस घटना--जिंद्रत व्यक्ति या-जाति-विशेष के अनुभव के साथ तोला जाता है। उस में कार्य के कारण के साथ मेल न खाने से समालोचना की गति बहुत संदेह-प्रस्त होती है। उस जगह समालोचक बहुत सावधानता के साथ केवल संदेह-युक्त मत व्यक्त करता है।

दूसरी ओर समालोचक कार्य को देख कर, हठात् एक कारण अनुमान कर लेता है, एवं घटना-राशि में उसी अनुमित कारण के अनुरूप उपादान सग्रह कर, किवा घटनाराशि की, उसी लक्ष की दृष्टि से, व्याच्या कर 'इसी कारण से कार्य हुआ' ऐसा अटल सिद्धांत बना देता है। मनुष्य कभी २ समालोचक, और कहीं घांटत घटनाराशि के फल के साथ समालाच्य कार्य का अन्वयी या व्यतिरेकी रीति में, तुलना कर, हठात् कारण में पहुंच कर सिद्धात प्रचार कर देता है। जहां संदेह नहीं वहां सावधानी भी नहीं है। एक किया के अनेक कारण हो सकते हैं, एक रूप कार्य विभिन्न कारणों से प्रकट होता हैं। ऐसी स्थिति में जो समालोचक एक कारण की कराना कर सिद्धात यना देते हैं, उनमें कथंचित् साधता हो सकती हैं, लेकिन समालोचक का धेर्य किंवा अननुभृत और देशकाल में व्यवहित घटना के साथ सहानुभृति रखने की साधना नहीं होती। प्राय अपनी दृष्टिमत्ता के अवलेप से विभ्रांत होकर वे लोग मानो समस्त किया राशि के प्रभाव और परिणित का विश्लेषण बहुत सहज ही मानते हैं।

यह सब कुछ एक अवांतर बात है। भारत की आर्य सभ्यता का विकास किसने किस दृष्टि से देखा यह बताना इस प्रवन्ध में हमे उदृष्ट नहीं है। बस इतना ही समझ रखना होगा कि अभाव के बिना विकास नहीं होना। जीवन के सरल संभोग के साथ अभाव की धारणा का चिंता-गील मनुष्यों को आक्रमण करना विल्कुल स्वामाविक है। उस अभाव की धारणा को ही लेकर मनुष्य जीवन की साधना में उत्तरीत्तर उन्नित करने में समर्थ होता है। विशाल अभाव के साथ विस्तीर्ण आत्मलाभ प्रकट होता है। अभाव और संभोग दोनों एक वस्तु के ही विभाव है, अभाव देख कर संभोग न देखना जैसी एक देश-दिशता है, संभोग में अभाव न खोजना भी उसी तरह मन्द हिए को ज़ाहिर करता है।

इसिल्ए ग्रीस भारत की तुलना के संबंध में यह कह देना पर्याप्त होगा कि भारत में सीसारिकना का अभाव नहीं था, एवं दर्शन-युग के आरम्भ के बाद ग्रीस भी जावन-प्रहेलिका का स्वम देखता था। यूरोपीय लोग जिसे नीरस नीतिबाद कहते हैं अधिकांश में उसने ही ग्रीक प्रशण को प्रभावित कर रक्ता था। जीवन-विकाश संभोग में आरम्भ होता है, अभाव का नीतिबाद उसका एक अपरिहार्य विकास है। फिर इस अभाव नीति से विश्व-प्रीति प्रकाश पाती है, जगत सरस संभोगमय होता है। यहां ही आत्मलान पूर्ण होता है। मंभोग के मध्य जैसे अभाव है उसी तरह नीरस नीतिबाद में भी विशाल संभोग का निदान देखना होगा।

जो लोग भारत-जीवन को नीरस-नीति-वाद-पूर्ण देखते हैं उनकी भारत की दिक्षा शायद सांग नहीं हुई है। कालिटास की कविता से कोणाई की क्ला-कुशलना तक कोटिल्य की अर्थ-नीति से डाका के बम्र--वेंभव नक कविता, कला, राजनीति, जीवन की क्रिया के नाना विभावों से उदाहरण देकर भारत-जीवन की वास्तविक्ता और संभोग-प्रवणना, एक करके, विशेष भाव से प्रमाण करने का अवकाश यहां नहीं है। वह कनावरयक भी है। नव इतना ही कह देना ये प्र होगा कि भारतमें जब

दर्शन-प्रभावित-जीवन-तत्व चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था, उस समय ग्रीस जातीय-शैशव में जीवन का सरल-संभोग ही देखता था। यही मुण्यतः समालोचकों की आंति का कारण है।

होमर-वर्गित समय में श्रीक जीवन का आरम्भ है। उस समय का अर्वाचीन श्रीक-जीवन सरलसभोग-मय है। उस युग के श्रीक लोग देवताओं के साथ जीवन का उपभाग करते हैं, अपने स्वत्व मा स्वावीनता की रक्षा के लिए प्राण-प्रग करके शतु विमर्दन करते हैं, देवता लोग उसमें योग देते है। आज से प्राय २२०० वर्ष पहले तक श्रीस की यही अवस्था थी। इसलिये सप्तेटीज़ ने जब पहिले पहिल बताया कि 'परमात्मा एक और अलग्ड है, वहीं एक मात्र देवता है, शिर के साथ मानव आन्मा का विशेष सम्बन्ध नहीं है, शरीर-विनाश में वह नहीं ख़तम होता" उस समय यह बात सुन का सभोग से स्वप्न की गति का देखते हुए भी उसे न समझ कर, श्रीक राज्य ने साकेटीज़ के लिये प्राण-दण्ड विधान किया। स्वप्न-राज्य में विह्नल और अमर-आत्म-भाव से जड़ित रहने के कारण साकेटीज ने, प्राण-दंड के प्रति तिनक अक्षेष नहीं किया, और सहज ही बातक के दिये हुए विष को पी लिया।

भारत की तुलना में बहुत पिछड़े होने पर भी श्रीस में संगीत और स्वप्न का यहां ही संधि-स्थल है, यहीं जाति के एकात बाल-भाव का किंचित् विकास है। साकेटीज़ के पीछे प्लेटों के तत्ववाद में जगत् एक श्रकार मायानदित नहीं है तो क्या है? प्लेटों के शिष्य अरिस्टोटल ने स्वप्न-राज्य में और गहरे पेंठ कर निष्क्रिय या निविकल्य सांख्यवाट के पुरुष के सटश नवसृष्टि-तत्व-जिंदन अपने दर्शन मत का श्रवार किया। इस दर्शन-वाद के साथ अरिस्टाटल ने जो वास्तविक जगत् के विभागों में भी लपनी बुद्धि का चमत्कार दिखलाया उसे देखकर हो सकता है कि समालोचक उन्हें स्वप्न-पध का पधिक न माने । वह शायद-कहें कि अरिस्टोटल ने जड़-विज्ञान और राजनीति के सब किंदिन नियमों की परीक्षा और प्रचार करके व्यावहारिक जगत् को सत्य माना-अम नहीं माना । वस उनका दर्शनवाद हो अवास्तविक चिना-रज्जु में आवद्ध है, और एक उस दर्शनवाद से ही जीवन किया नीरस नहीं बनगई है ।

किंद्र अरिस्टोटल के साथ. या कुछ बाद, स्टाइक (Store) दार्शनिक लोगों ने जो संयम-क्रिया-परम्परा चलाई उसमें वास्तविक जगत की सत्ता नहीं हे । इस विषय को आसान करने के लिये सिकंदर (Alexander) के जीवन की निम्न गल्प की ओर लक्ष्य किया जा सकता है।

डायोजीनस श्रीस में एक प्रत्यात-नामा दार्शनिक थे। कहीं मनुष्य की सामाजिक जीवन-क्रिया से कलुपित न हो जाँय, इसमें वह लोक-समागम छोड़कर एक निर्जन स्थान में नग्न होकर एक कुण्ड ने भीतर पठ रहते थे। एक दिन सिकंटर उन्हें देखने के लिये कौतुहरू से उनके पास आये। पहुंचने पर पूंछने लगे—

"तुम कौन हो ?"

हायोजीनस ने उत्तर न देकर अनमनाते हुए पृंछा—"तुभ कीन हो १"

सिकंटर ने कहा-"मैं महावीर सन्नाट् एलेग्ज़ें दर हूं।"

इस पर-दायोजीनस भी अक्ट कर वोले-"मैं दार्शनिक-वर ढायो-

विस्मित हो कर सम्राट ने फिर कहा--"अलक्षेन्द्र से क्या कुछ अनुग्रह मांगना चाहते हो ?--मांगो।

दार्शनिक ने कहा-- "इतना ही अनुग्रह की जिये कि तनिक उस ओर होजाइये और मेरी धृप छोड़ दीजिये।"

सिनंदर विस्मय और शोक से वापिस चले आए। यह सिर्फ एक उदाहरण है । यही दर्शमत और तदनुरूप जीवन-क्रिया बहुत सताब्दियों तक यूरार और अफीका के ग्रीक-मभावित-देशों में व्यास थी । भारत के शुद्ध दर्शनभाइ-प्रभावित सावक-जीवन के साथ इस जीवन की तुलना करने से क्या दीखता है ? राम ने अरण्य में जिस ऋषि को सुदीर्घ जीवन को अल्प और अकिचिकर जानकर वर न बनाके जीवन भर मस्तक पर बड़ के पत्ते रखे हुए देखा था उसके जीवन में अधिक नीरसता और संभीग हीनता क्या थी ? वरन् यह कहा जा सकता है कि स्वप्न-राज्य-वासी भारतीय जीवन के स्वप्न में सत्य का दर्शन करते थे, सत्य-स्वप्न के सम्मिश्रग इस जगत् को तरस और सरल-संभोगमय मानवे थे, एवं सरल जीवन में ही तृप्ति पाते थे। इस लिये यह स्थायी रहा । ग्रीस का स्वप्न राज्य विछ्छे यूरोपकी जीवन-क्रिया में वैसा स्थान नहीं पा सका। यूगेपवासी सत्य-म्बन के सिमश्रम में चित्र-जगत् को सरस संभोगसय नहीं बना सका । जीवन की साधारण स्थिति के ठिये जीवन-संग्राम मे व्यति व्यस्त रहने मे, वाम्तविकता ही ने उन लोगों को प्रस्त कर लिया। वास्तव के ल्यि अत्राम्तव-म्यम की गुद्ध सरसता उनके जीवन-संग्राम-जनित कर्म--कटोर-जीवन में श्रविष्ट नहीं हो सकी । किंतु यूरोप के जीवन-संग्राम की

कठोर कर्क गता और भारत मे उसके आपेक्षिक सभाव पर, एवं उन संबं के नतीजे पर. यहां आलोचना नहीं करना है। संभोग प्राणी की नैसिंगिंक वृत्ति है। संभोग के विना स्थिति असम्भव है। संभोग में ही वास्तव जगत् के साथ मानन का सम्बंध है। इस समोग में ही वास्तव जगत का मानव-प्राण में प्रकाश होता है। संभोग प्राण में अनुभूति का बीज है। यह सभोग वास्तव जगत् में सत्य है। अनंत वास्तव धटना-राणि विज्व-सत्ता-विज्व देवता—का विश्रह हैं। अनंत वास्तव धटना-राणि विज्व-सत्ता-विज्व देवता—का विश्रह हैं। अनुभूति के अनंत वितान में मानव-प्राण में उस विध-सत्ता का विकाश है, और संभोग के विना वह अनुभूति असंनव है। स्वप्त हो या सत्य—वास्तव जगत की किया-राणि के नध्य में से ही जीवन की गित है। उस किया-राशि का छोडना प्राणी के नध्य में से ही जीवन की गित है। उस किया-राशि का छोडना प्राणी के नियो असाध्य है। भगवान् ध्रीकृष्ण ने स्पष्ट आभास दिया है—

"रारीर बाजापि च ते न प्रसिद्ध दक्तिंगः

अर्थात्—"कर्भ, या वास्तविक जगत के साथ सम्पर्क, के विना शरीरी की शरीर-यात्रा नहीं चलेगी।"

जीवन की किया-राशि में विश्वसत्ता की अनुभूति के विना कोर्ट भी गरीर-यात्रा का कर्म सम्भव नहीं होता। शिशु जब भूमिन्य होकर अवयवादि की लीला प्रकाश करता है, उस समय वह स्वप्त-सन्य का भेद नहीं समसना। सत्य उसके लिये स्वप्त और स्वप्त ही सन्य है-स्य एकाकार है; सब ही मानो एक विश्व-व्यापक शक्ति का एक विभाव विकाश है। विश्व-प्रकृति भी उसकी गरीर-किया से मित नहीं है। अपनी ही करन-ध्वित से वह चौंद्र उठना है, सूर्य देख कर मुख्य होना है, शहर मुन कर विस्तृत होना है—सब इन्द्रियों के मार्ग से वह अपने शिश्- प्राण के साथ विश्वारमा का सम्बंध जोड़ लेता है। उस समय वह अनत लीलामय की लीला का एक खिलीना है। सर्वत्र सत्ता का अनुमव हैं। सर्वत्र विस्मय. सर्वत्र गंभीग और फिर सर्वत्र आत्म विस्मृति या स्वप्त है। यह स्वप्त, यह सम्भाग है क्या चीज़। यह तो उसने नहीं जाना। लेकिन अनुभूति उसके नन्हें से शिशु प्राण को भेद कर उछल उठती है। अनंत विश्व-सत्ता में वह अपने को मिला देता है। अनुभूति का अनंतत्व उसकी आत्मा को भेद कर विस्तीर्ग होजाना है। इस कियाराशि के संभाग के अनुभव में वह फिर कमन्नः अपने को जगत् से अलग मानने लगता है, एवं इसमें ही उसका आत्म-विकास होता है।

यह सच है कि अनुभूति किया-विशेष से जाएन होती है, किंतु किया के साथ कार्य-कारण सम्बंध लगा कर इसका परिमाग करना अलंभवहै। प्राग में यह तो एक इंगित या संकेत है, यह सर्भदा अनत दें, आत्मा में समा कर सदा अनंत की ओर चली जाती है। प्रागको वास्तव सत्य से अवास्तव-स्वम की ओर लेजानाही इसकी प्रकृति है। अनंत आत्मा इससे प्रित हो जाती है। यह प्र्णंता किर विश्व-सत्ता में ज्याप्त हो का आत्म-विस्मृति और विद्वलता को जन्म देती है। इस प्रणंता को समक्षा कर कहना आसान नहीं है, किंतु यही अनुभूति को प्रकृति है। अनुभूति की सीमा नहीं, उस में कार्य-कारण गणना नहीं। न उसमें निद्यु-चुद्र का ही भेद है। उस में विद्वल होने से प्रवीण भी मुहूर्न के लिये थिए हो जाता है। इस लिये, उस में ही वास्तव स्वम होता है और स्वम वास्तव होता है।

ज्ञाति-विशेष के हिसाब से विचार करने से, प्राथमिक अवस्था में ज्ञानि मानो शिशु हैं। उसका समस्त अनुभव वास्तविक-विद्या-परम्परा

का अनविच्छित्र संभाग है। यह अनुभव, फिर, शिशु के अनुभव की तरह भनंत और निरवकारा है। प्रवीण का अनुभव, चिता से अविच्छन्न विगत-अनुभव और फलाफल की स्मृति से आविल, और कभी २ भविष्यत् की आशा और आकांक्षा से भी प्रतिहत होता है। शिशु के अनुभव में यह अवच्छेद यह आविलता नहीं । वह तो एक साथ समस्त विश्वसत्ता का अज्ञात विकास है। वह प्रचुर, ग्रुट् और अनंत है। होमर के समय के त्रीक लोग बहुत कुछ इसी शिशु-अनुभव से प्राणित और प्रणोदित थे, और उपनिषद् और दर्शन-तत्व विचार के बहुत पहिले भारतीय आयं इमी शैंगद अनुभूति-से सरल-शिशु-कंटको खोल कर अपौरुपेय वेट का प्रकाश कर चुके थे। अनंत विश्व के सस्भोग-अनुभव मे विश्व-सत्ता के जिस विकास ने उनके प्राण को प्लाबित किया था. वहीं आदि-वेट-गान-रूप में स्वत फूट निकला। यहीं, इस शैंगबीय भाव मे ही, आर्य-जीवन का बीज निहित है। इसके ही विकास में आर्य सभ्यता का विकास है। रह अपौरुरेय देड-भाव ही आर्य का आदि-माव. उसका धर्म और उसका आदर्श है। यह विश्व-सत्ता, या परमात्मा का स्वभाव-विकास है। मनुष्य जब शुद्द, अनाविल अनुभूति की अनंत लीला में विश्वात्मा के साथ एक हो जाता है उस समय ही वेद-विस्फूरण होता है। शिशु री पूर्व-जन्म-संस्कार-जात वृत्ति के सहग्र ही आहि ऋषियों की आहिम भेतुनव-लीला का उद्भेद है। वह अनुभृति वास्तव हो या न्वम--बह सत्य हैं। उस में अपलाप नहीं है, संशय नहीं हैं; वह टार्शनिक का उदि नीमल या मतवाद नहीं है। इस लिये ऋषि ने गाया है-

"न तन्न चञ्चर्गच्छित न वा गच्छित नो मन" अर्थात् "उस जगह को वाद्य-इन्द्रिय-ज्ञान, या बाक्य स्पर्श नहीं कर सकते" दिरलेपण से वह समझ में नहीं आसकता. किया दाक्य में भी नहीं विंगत किया जा सकता । यह भाव किसी जाति में पहले प्रकाशित होगया-किसी के, मानो मातृगर्भ का ममय दीर्घ रहने से, यह शिशु-भाव तनिक पीडे प्रकारा में आया: और कुछ के तो शायद अब तक भी नहीं प्रकाशित हो पाया है पानी उनमे अभी वह शैशव भी आरम्भ नहीं हुआहै। पहिले हो या पीरे, यह भाव मानव जाति का स्वाभाविक माव है। इसने संभोग का अभाव या नीरसता नहीं है। कभी, किसी २ जाति में, प्रधीणता की सासारिक समझ, अनु हरण-प्रवणता या अनुचित टासत्व की वजह से इस आदिम बाल-भाव के स्वाधीन विकास प्रभाव का जबछित हो असंभव नहीं । जीवन का विकास हर कही प्राकृतिक और सरल मार्ग का ही अनुकरण नहीं करता। जीवन के विकास की गति नाना ही प्रभाव से प्रमावित होती एवं कभी २ प्रभावांतर से विल्कुल बदल भी जाती है।भारत में आर्य के संबंध में, हे किन ऐसा नहीं हुआ। देद की सनातन-परम्परा आर्य-जीवन में अवछित्र नहीं हुई। बल्कि पृथ्वी पर यदि और किसी जाति का इस अग्र-अनुभूति का स्वामाविक विकास-स्रोत अनवर्छित है भी, तो उतना नहीं जितना कि वैदिक आयं संतान का है। कारण कि पृथ्वी पर और विसी जाति की आदिम-अनुभूति परम्परा इतनी स्पष्ट प्रकटित नहीं हैं। निजातीय और निदेशागत आदर्श उन्हें अधिरुतर प्रमान वित किये हुए ह। वे लोग विदेशागत आदर्श के महीयान भाव से स्तंभित और आत्मविस्मृत हो गए है।

ऋग्वेद संहिता देखने से मालुम होता है सरस और सरह जीवन-मंगोग के अतिरिक्त उसमें और कुछ है ही नहीं। उसमें वंध-दु स से विमुख्ता नहीं है, या अतीन्द्रिय का दार्शनिक स्वप्न नहीं है। सरह दिसु की नाई मनुष्य, विश्व-सामग्री के अनुभव में की पुण्य-प्राण का मकाश करता है, एवं साथ ही अनुभूति के प्रसार से अनन्त विश्व-सत्ता का इंगित अनुभव करता है। संत्र उद्धरण करके प्रबंध वढाने का प्रयोजन नहीं है। ऋषि शुद्ध अनुभूति के विस्मय से गाते हैं—

"हमारे शत्रु नष्ट हों, मित्र लोग सदा जीविन रहे। हे इन्द्र, तुम अपनी महा वदान्यता को विस्तार करके हमे गौ, घोड़े, धन-रत्न आदि ने भरपूर करडो।"

"हम लोगों के सब क्लेश दूर करों और जो हमारा अनिष्ट करते हैं उनका विनास करों।"

"हे ऊषाटेवि, देवतालोगों को इस सोम पान के लिये बुला लाओ हम को बल दो, युद्ध में विजयी करो ।हम लोग प्रशंसित हों।

"हे इन्द्र. हमारा दारिद्रय दूर करो। दस्युओ का नाश करो। सोमपान ने हमलोग फिर बलशाली हों, शत्रु से मुक्ति पाकर प्रचुर खाद्य-पेय पाये।

"हे महत् हमे बहुत बल दो। हम लोग युद्ध में अजेय हों। जय लाभ करके यशस्त्री हों और शतायु पुत्र-पौत्रादि लाभ करें।

"हमें. स्थायी सम्पत्ति दो, बहुत से बीर दो जो शत्रु को व्यक्ति-दस्त कर ढालें। उनकी (उन बीरों की) संस्था शत-शत सहस्र-सहस्र हो भीर वह संस्था बराबर बढती रहे।

"हे देवता लोग. १०० वर्षों की हमारी परमायु है, इन १०० वर्षों के अंत में हमें बड़ोनरी दो। हम लोग बचों के पुत्र पौत्राटि टेसें जीवन के बीच में ही हमारा जीवन समाप्त न हो।

"हे वीर, हम लोगों के इस युद्ध में अपना समस्त रण-कीशन मकाश करो। देवहीन शत्रु लोग वहुत घमंड दिखाते हैं, उन्हें मार उन्ने वे जो हम से सम्पत्ति ले गये हैं वह हमें फिर लीटवा दो। "हम लोग सव तरह से धन के अधिकारी हों। वीरत्व मे मूर्पित हो कर प्रशंसनीय काम के लिये सदा प्रस्तुत रहे।

"अविश्वासी लोग (देवताओं में ) इस लोगों पर सशका मेना लेकर आक्रमण करते हैं—हम लोग उन्हें परास्त करें।"

इस प्रकार की प्रार्थनाओं और कामनाओं से वेड भर-पूर है। ये सब जीवन को सरसता और सम्भोग का न्पष्ट प्रकाश करती हैं। इसमें बास्तबिक जगत या जीवन के प्रति विमुखता नहीं हो सकती, वरन् यहां तो वास्तिवक जगत की क्रियाराशि में आदि जीवन का विकास-लक्षण न्पष्ट है। जाति के इस आदिम अनुभव में सत्य का प्रकाश है। जीवन यहा सत्य-न्त्रम नही हैं। वास्तव जगत् भोग्य, सम्भोग-पूर्ण माया था प्रहे-लिका नहीं है। वरन् कहा जा सकता है कि जाति इस आदिम अनंत--अनुभव के अज्ञात प्रकाश में, बाहरी आलोचना दृष्ट से देखने से तो सब स्वम, सब पहेली हैं। किंतु अनुभवी के समीप सब शास्तव-सब सत्य है।

बादल हो आये। वपां हुई। बज्र-निनाद सुन पडा—बैदिक मानव-शिशु चिकत और स्तंभित है। सूर्य-किरण से पृथ्वो जगमगा उटो—वैदिक ऋषि भे म से विह्वल है। हवा बहने लगी पत्ते मरभराने लगे, वृक्ष गिर पड़ा—आये शिशु मुख्य और विस्मित है। यह सब क्या है ?—यहां ही शक्ति में पुरुप की अनुमूति है। मं जिमे शाय-पर चला कर काम करता हू उसी तरह यह सब किया मी किमी महाशक्तिमय पुरुप का कर्म है। यह सब एक एक महाशक्ति है। या शायट एक महाशक्ति के ये सब विभिन्न विकाश है। यहां टम

जीवन के शुद्ध सम्भोग के भीतर, उपलब्धि की अनत लीला के गोद में. देवता की कलाना है। कभी वे देवता लोग इन्द्र, अग्नि, मरुन्, वरुण उपा है, फिर कभी जो इन्द्र है वही अग्नि है, वही मरुत् है, आदिः फिर कभी इन्द्र में, अग्नि में, मरुत् में सर्वत्र क्या एक महाशक्ति है—वैदिक शिशु की इस सरल अज्ञात कल्पना के बीच में विश्व-सत्ता का इंगिन वेद में दीखता है, ऋषि के सरल-प्राण की आदि, मौलिक अनुभूति में विश्वात्मा विकास पाते हैं। ऋषि कभी इन्द्र, आग्न आदि को स्वतंत्र देवता मानकर उपासना करते हैं। कभी कहते हैं—"हे इन्द्र तुम ही अग्नि, तुमही मरुत् आदि हो, फिर कभी कहते हैं—"हे. एकपुरुष, तुमही इन्द्र-अग्नि के रूप में प्रकाश पाते हो।"

इस प्रकार विश्वसत्ता का अपौरुपेय आदि-विकास किसी का विदिन्की इन नहीं है, तत्व का विश्लेपण नहीं है। यह सत्य, वास्तव जगत् में अनुभूत और संभोग के मध्य प्रकटित है। मनुप्य के अदर एक शक्ति है—विश्वजगत् में यही शक्ति है। इसी शक्ति के संभोग-जिन भाषात-प्रतिष्ठात में व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्ति-अनुभूति में इसी शक्ति की स्थिति-लीला है। समस्त विश्वकिया मानों एक महाशिक्त की लीला-भूमि है। इस में नीरस आदर्श की उपासना नहीं है, या अर्तान्द्रिय की प्रहेलिका नहीं है। विश्वकिया के आदर और जीवन-किमोग की प्ररेणा में ही इस महाभाव की आदिम अभिष्यिक्त है। वेवता लोग मनुष्य के सहचर हैं। विश्वक्तिया का विकास मानवात्ना का सम धर्मा है—कुछ भेद नहीं है। संभोग शुद्ध सरल और निरवकादा है क्हीं भी विचार की आविलता या संभोग-किया में व्यवच्छेद नहीं है। यह संनोग और अज्ञात विदव-प्रागता ही आर्य-जीवन का यीज है।

इस की ही विकास-परम्परा में आर्य-जीवन की क्रम परिणित निरविच्छ। भाव से देखती होगी।

वेद के साथ यज्ञ आदि कियाकांड का सम्बन्ध है। समस्त यज्ञादि-क्रियाकांड इसी जीवन-संभोग और इसी उपलब्धि के अनन्द में से निकले हैं। विश्व नंसार संभोग माहै। देवता इस संभोग के मध्य में विराजित हैं देवता महाशक्ति है। उनके संभोग और आल्हाट का विधान वरना मनुष्य का कर्तब्य है वे मनुष्य का संभोग-विधान करते हैं मनुष्य के सहचर के रूप में विराजित है, विश्व-संसार की संभोग-लीला में आत्म-नियोग करके रहते हैं। उनकी अर्चना में, उनकी विल्डान देने और उनके साथ पान भोजन से सनुष्य को आनट मिला उससे फमरा नाना अनुष्टान और क्रियाकांड निकले। सामान्य अतिथि की चर्या में कितने क्रियाकांड समाज में किये जाते हैं। जब महा शक्ति-मय-पुरुप, देवता, अतिथि हो, उस समय निर्मन्नण, शिष्टाचार आदर, मर्यादा प्रभृति के सब विधान केसे होगे--सहज ही अनुमान किया जातकता है। कियाकाड इस भाव के स्वाभाविक फल है, यह ममझाने की आवश्यकता नहीं। परन्तु सर्वत यह सभीग का प्रसार मात्र है- इसमें देवता और मनुष्य दोनों, संभोग में समान भाग रेते है। वास्तव-विरव में उपभोग में आनन्द लाभ करने की यही चरम सीमा है। यहां मनुष्य का आत्म-विश्वास दृढ है, सरल आत्मभाव, स्वाभाविक और प्रशस्त है। इसलिये देवता मनुष्य का अतिथि है, दोनों की सम-भोग्य बस्तु विश्वसंस र है।

इस संभोग में विकास है। इसमें क्रमशः आत्मवीध और आत्म-विधास का विकास पाना स्वामाविक है इस विध-क्रिया में ही ' जगत मुझ से दूसरा" यह ज्ञान प्रकाश पायेगा; संभोग शायद का शः स्वष्त होगा। यह शक्ति कौन है ? यह तो मुझसे भिन्न है । कितु फिर संमोग के आल्हाद के रूप में यह मेरे भीतर कैसे हे ? इसके साथ सम्पर्क में आज्ञाने से तो मैं संभोग से विह्नज हो जाता हूं; संभोग के आल्हाद में यह जो मेरे अन्दर एक अखंड, अभिज्ञ, अनंत शक्ति है—यह तब फिर क्या है ? मैं तो अवयव-विशिष्ट हूं, सांत हूं विश्व की कियाराशि भी ऐसी ही सांत और सीमावंत है— तो फिर यह अनंत क्या वस्तु है ? यहां ही व्यक्तित्व की परिणित के साथ चिता का विकास है— है ते अहै त क संप्राम है । यहा ही सत्य क री र स्वष्न और स्वष्न सत्य हो जाता है वास्तव प्रहेलिका और प्रहेलिका भोग्य होती है । उपिनपट में ऋपि-कण्ड हारा इस भाव की सूचना और उसका आदि विकास है। दर्शनों के वे भाव इस स्वष्त-सत्य की आलोचना और विदल्लेषण है धर्ममन और साधना में फिर इस विदल्लेपण-फल का सभोग है, स्वष्त में वास्तविकता की धारणा एवं वास्तव कियाराशि के भीतर कर्तव्य का निर्धारण है।

उपनिपद-गत इसी स्वप्न सत्य का आदिम अववोध वेदान्त के विश्लेपग में चरम सीमा पर पहुंच गया है। बाह्य जगत के अन्तराल में मनुष्य ने अज्ञात-भाव से जिस विश्व-सत्ता का अनुगर किया था, वेदांत के स्क्ष्म तर्क में विभिन्न-क्रिया-समन्वित भोग्य, विश्व-मय विचित्र और अनंत उसी महासत्ता की प्रकृति और प्रक्रिया प्रतिपादित हो रही है। सब एक होकर फिर भी विभिन्न और विचित्र कैमें होगा ? इमिल्ये विचित्र में यह जो जाहिरा पहेली है वह एक विश्व-शाक्ति के एक विभाव के सदरा प्रकृति होती है, इससे सत्य के ही स्वप्न के समान मालुम होती है। किनु इस स्वप्न में वास्तव को असत्य समझ कर उसे छोड नहीं दिए।

जाता। यह वास्तव ही ब्रह्म, अ नुभूति ही सत्य और संमोग ही साधना है। यही देदान्त का अद्वैतवाद और कर्मयोग की निष्ठा है। यही आर्य- दर्शनों का श्रेष्ठ उपदेश है। विश्वब्रह्मांड या मानव जीवन मरीचिका नहीं है. सत्य में इसकी स्थिति है, सत्य के विकास में इसकी गति और परिणित है। यह भ्रम सरीखा होने पर भी, सत्य का श्रम है। इसी श्रम के मर्म में सार-सत्य और श्रेष्ठ तत्व निहित है। इस श्रम के हृदय में कर्मसाधना की लीला और सत्य-लाभ का प्रकृष्ट मार्ग है। भ्रम समझ कर किया कभी परित्याग नहीं की जाती। कर्त अपदेश से क्रिया-संभोग करके उसी किया-राशि के मध्य में सत्य लाभ करना होगा। सत्य अन्यत नहीं है।

जीवन का समुचित कर्म-संभोग ही वेदांत की साधना है। इउं
पंभोग की तृष्ति में ही मुक्ति है। दु'ख ज्ञान से वह तृष्ति संभव नहीं
हो सकती। इसिलिये विधाता के दान मे—मानव के कर्तव्य या कर्मसम्मोग मं—दु'ख नहीं है। जो दुःख सा दीखता है वह भी विश्व किया
रा अह है—वह भी सम्भोग की सामग्री है। दु'ख ज्ञान केवल एक भ्रम
है। दु ख समझ कर श्रियमाण बन जाने में साधक को पाप होता है
सम्भोग में सुन्व जैसे सत्य है, दुःख भी उसी तरह सेव्य है। इसिलिये
दु ख नो सुख के समान समझ कर, क्रिया-राशि के संभोग में, कर्तव्य
की साधना में तृष्ति लानी होगी। इस प्रकार संभोग-सत्य का अभ्यास
करना होगा। विश्व कियायें—वृद्धि-श्रय, विकाश-विनाश, संचय—अपचय
रक्षण-निधन-निर्विक्षण भाव में चल रहे हैं। अविचिलित चित्त से
विश्विक्षया के इस निर्विक्षण-विवान-साह्यय में कर्तव्य-पालन करके.

नृप्ति में जीवन-सम्मोग को सांग और समाप्त करना होगा। यहीं भानन्द, यहीं ज्ञान. यहीं सत्य है-इसमें ही मुक्ति है।

वेदांत के विकसित ब्रह्म-भाव में जगत अवास्तव नहीं हैं, सम्भोग कभी स्वप्न नहीं है। सत्य में स्वप्न का भाव जागृत हो जाने पर. वास्तव में अवाहतव का अम हो जाने पर, और भाव मे अभाव-बोध भाजाने पर, पूर्ग जीवन का मार्ग खुल जाता है। इसलिये जाहिरा अभाव दोध के मध्य में ही अवास्तवके स्वप्न और माया का प्रहेरिका को वेध कर जाने पर. वेदांत के पूर्ण-ब्रह्म का विकास है। विश्व के अवास्तव होने पर तो बहा का कुछ अर्थही नहीं रहता, आत्मा की स्थिति ही नहीं रहती। नाम-रूप-मय विचित्र वास्तव जगत् जो ब्रह्म का विकास है—उसमें अवास्तव क्या है ? या स्वप्न क्या है ? माया मिथ्या, स्वप्न आदि सब शब्द, चिता के विश्लेषण से व्यवहार हो रहे है। लेकिन ज्ञान की पूर्णता में, सत्य की धारणा के समय वास्तविकता से विमुखता नहीं होती। क्रतच्य का अवलम्बन ही श्रेष्टतम ब्रह्म-साधना है, यह निश्चित है। वास्तव-विश्व सत्य है—यह आर्य की जीवन स्थिति और जीदन किया से स्पष्ट प्रगटित है। कर्तव्य उसके लिये अपरिहार्य है। उसकी वेंनेतिकता सांसारिक्ता मे पूर्ण है-तव हो सकता है कि सासारिक सुझ-ुरेन से अधीर या कातर होने के कारण विषय-संभोग में उस्की तृप्ति नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं है, जीदन में संतीप नहीं है। इस लिये नव सुख को सत्य. सम्भोग विश्व का विभाव मान कर, उन सब ने समभाव हे आना आर्य जीवन कीनीति और अभ्यास दना चुका है। इससे उसका सम्भोग हस्व और नीरस न रह कर, और उद्गत और मरस यन गया है। अनुप्त जीव धैसार-वर्म मे नृप्ति की आशा पाकर

आल्हाद से परिप्छत हो चुका है। सम्मोग-दुःख में अर्वाच्छन्न न रह कर आनंद में पर्यवित्त हो चुका है, फठतः आर्य जीवन ने सरल-सम्मोग-वीज से विकसित होकर, ज्ञान के विश्लेषण के प्रतिवात के समय. उसी सम्मोग-साधना में दुःख की आविलता को लांघ कर, विश्व-ज्ञात को सरस, आशामय, जीवंत अनुभूति में जीवन के सार-सत्व को प्रस्फु कर दिया। सम्मोग-मय विश्व-ज्ञात की निर्विकल्प विश्व-शक्ति को अनुभव करके, अनंत आत्म प्रसार की स्फूर्ति में, आर्य जीवन का सार मृत्य देख चुका। अत्रप्व इसी सम्भोग में आर्य-जीवन की उत्पत्ति हैं। उसके विकास में आर्य जीवन की न्यांति और उसकी ही स्थिर अनुभूति में आर्य जीवन की परिणति है।



## ततीय अध्याय

—:(<u>6---</u>3) —

## त्रार्थजीवन का ऋधिष्यान-धर्म



ल कल 'धर्म' का लोग बहुत साधारण भाव से समझते हैं। अंग्रेजी में 'रिलीटन' (Religion) से जो समझा जाता है, 'धर्म' से आज कल इस देश के पढ़े लिखे लोग प्राय. वही समझते हैं। इसाई धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म, दौद धर्म इन सब में धर्म' शब्द इसी अर्थ मे

व्यवहार किया जाता है। इस धर्म में कुछ तो ईश्वर, आत्मा और विश्व-नियम के सम्बंध में मतबाद मात्र है। और कुछ सत्य या तत्व के भन्वेपण में बुद्धि के खेल हैं। कुछ तक इस बुद्धि के खेल के साथ विया या अनुष्टान की पद्धित भी जोड़ दी गई है। उन मतों को जो नोग मानते हैं उनकी पद्धितयों का पालन करते हैं; वे लोग वन्हीं धर्मों के माने जाते हैं। उनके अनुकरण के कारण 'हिन्दू धर्म' यह गान्द भी इसी तरह के किसी अर्थ के आरोप में कुछ बाल से चला आता है। किंतु आर्य लागों ने बसी धर्म शब्द को इस क्यों में व्यवहार नहीं किया। सृष्टि के मूल-पटार्थ या ईरवरादि विषयक मतवाट आर्य का 'धर्म' नहीं है। धर्म की धारणा, आर्य की दृढ़, स्थिर और नित्य है। धर्म मानव जीवन की प्रकृति है यह मनुष्य का मनुषत्व है।

यह सच है कि आर्यजीवन में नाना प्रकार के मनवाटों ने विकास पाया, लेकिन इन सब मतवाटों से धर्म नहीं निकलता। वरन् ये सब मतवाट तो इसी धर्म धारणा के समझने की, ज्याख्या करने की और सत्य-अनुसंधान करने की चेष्टा से उत्पन्न हुए। जिस सत्य की ज्याज्या का अनुसंधान करना होगा, वह तो सत्य पर्व स्थिर है। बुद्धि के खेल से उसमे परिवर्तन नहीं होता। किसी मतवाट में सत्य का अपलाप नहीं होता, धर्म-धारणा का इतर-विशेष नहीं होता।

भाष्यात्मिक आर्य का धर्म सनातन है। यह चिरकाल ईश्वर के 'मदश एकरूप, विश्व के सदश विस्तीर्ण और सृष्टि के सदश नियमित है। मनुष्य के लिये विधाता ने अपोरुपेय वेट में धर्म-तत्व रख दिया है। आर्य कहता है—

"निह किरचित् वेद कर्ता, स्मर्ताऽस प्रभुरीव्यरः"

अर्थात "वेद का कोई कर्ता नहीं है। वह तो मात्र ईश्वर समरण है।" ईश्वर जैसे मनातन है, वेद भी उसी तरह सनातन है। ईश्वर सृष्टि का कारण, वेद में उस सृष्टि का नियम है। यह सृष्टि नियम ही धर्म है। वह अकाटय और स्थिर हैं। ईश्वर भी इसका परिवर्तन नहीं कर समने— अर्थात नहीं करेगे। ऐसा करने से तो सृष्टि के नियम में व्यक्तिचार होगा, संष्टि-श्रांगला में कुछ नीति नहीं रह जायगी। सनातन विध-गृंवला में आयं का परम विश्वास है। उसकी विश्वास है कि निर्विकल्प नगवान एवं उनके सब विश्व-नियम एक और निर्विष्ट हैं। उसमें जांत-मानव-बुद्धि किएत विकार या संस्कार नहीं है। हंशर नथा धर्म 'सत्' या मत्य है। मनुष्य अपनी स्वाधीन बुद्धि के दल ने उन सत्य की न्याख्या मात्र करता है। इसिल्ये प्रकट में भिन्न न मतवाव है। मनुष्य की बुद्धि और अधिकार के अनुसार उसका नारतस्य है। फलन, धर्म की व्याख्या ईंग्वर-तन्त्र और विश्व-नियमादि की आलोचना के विषय में आर्य-संतान न्वाधीन है। स्थिर-धर्म को सन्यस्त करने में भार्य व्यक्तिगत मत के अतिरिक्त वहा उसे और कुछ उपाय ही नहीं है।, इसिल्ये उस व्यक्तिगत मन में कोई बाहा नहीं देता।

पृथ्वी में और जो सब धर्म है उनमें यह मनवाद ही धर्म द्रा सर्वस्व है, उनमें इस मनवाद का ही धर्म मान लिया गया है। एक व नादमी का मनवाद धर्म नाम में प्रचारित हो चुका है—इसलिये इन निवादों में किसी दूसरे को समालोचना का अधिकार नहीं। समालोचना ने एक नवीन मतवाद का खड़ा होजाना स्वामाविक है। ऐसा होने में बन फिर एक अन्य धर्म वन जायेगा। धर्म के निर्दिष्ट मनवाद में विद्वाम हो न हो. लेकिन 'विद्वास है प्रकट में यही कहने के लिये लोग वाप्य के। उन सब धर्मों में मनुष्य के स्वाधीन विचारों को उस प्रकार का क्षेत्र नहीं है। मनुष्य के स्वाधीन चिना या स्वाधीन आलोचना प्रकाश करन से वह एक प्रकार विधर्मी माना जाने लगना है।

पिरले, इसलिये, ईसाई और मुसलमान धर्म में इस प्रकार दिवने ही स्वाधीन-चेता लोग ध्यक्तिगत सत्रप्रस्ट करने के कारण विधनी माने जाकर, जल चुके, सूली पर चढ चुके, काट डाले गये और जेल में भर चुके हैं। इस तरह स्वाधीन मत का सहना उन सब धमों की प्रकृति नहीं है। इसलिए इन सब बमों ने स्वाधीन-मत बरटास्त नहीं किया, टटली के गेलीलियों ने कहा— "पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है।" यह कोई धमें सिद्धात नहीं, तो भी इस तनिक सी व्यक्तिगत स्वाधीनता को देखकर धर्माध्यक्ष पोप को कोप हो आया और प्रकल मनीपिवर गेलीलियों ने जेल में रह कर प्राण त्याग कर दिया।

इस प्रकार के उटाहरण उन सब देशों में कितने ही मिलेंगे। किंतु व्यक्तिगत मत के लिये पश्चित्र आर्यभूमि भारतवर्ष में धर्म के नाम पर एसी नरहत्या कभी नहीं हुई। हुँत, अहुँत, विक्रिष्ट अहुँत आहि नाना मन से धर्म की व्याख्या हुई। नाना देव-देवियो और महापुरुषो के नाम में शाला मत प्रचारित हुए ! लेकिन उनका किसी के साथ विरोध है-आर्य ने यह कभी नहीं सोचा। सब एक निर्दिष्ट सनातन आर्य धर्म की एक व्याप्या रूप एवं उसी धर्म के अंगीभूत माने गये। इन सब मत-यारों के बीच में धर्न का अपलाप नहीं हुआ। यहां केवल बीद धर्न के मध्यन्य में भंदेह हो सकता है। वह एक प्रकार से आर्य धर्म की ब्याख्या होने पर भी प्रत्यक्ष भाव से वेद-विश्वास का विरोधी है। वेद के सनातन नित्यवर्म की व्याख्या के तौर पर बौद्ध धर्म नदी प्रचारित हुआ । इसमें इंश्वर और आत्मा प्रभति की धारणा भनातन आर्य वर्भ की धारणा के साथ सम्पूर्णतया एक नहीं। इसिंछिये यह आर्य वर्म का अगीभृत नहीं माना गया । किन्तु यह होने पर भी मतवाद का विगीय बाँद धर्म के संबन्ध में भी इस देश में उस तरह के प्रगट नहीं हुआ। ११०० साल तक वीद धर्म इस देश में प्रचलिन रहा क्ति उसमें भी मारामारी रकपात अंतर्विवाद आदि कुछ नहीं दीखते ! हूग. सोदीयन, सुगल सुसलमान-कितने ही अन्यधर्मी लोग इस देश मे लाने किंतु आयों ने उन सब धमा को अपना एक २ भतवाद मान लिया इसमे स्थिर धर्म का अपलाप हुआ यह उन्होंने नहीं माना । इसलिये भार्यभूमि मे धर्म विवाद का उपद्रव कभी नहीं देखा गया। मुसलमानीं ने एक समय तल्वार दिखाकर अपना धर्म मनवाने का प्रयन्न किया, क्नि धर्म नाम से एक मनवाद को ही पकड़ कर कोप या द्वेप करना-आर्यों ने पढ़ कभी नहीं सोचा । चैतन्य आदि महात्मा लोगो ने मुस्लमानों के धर्म नो आर्य धर्म के अन्तर्गत एवं उसके पक्ष विरोध की ब्याल्या के रूप न न्तर समझा दिया । उन्होंने सनातन आर्यधर्म के साम्यवाद से पृथ्वी की नीतने का प्रयन्त किया । धर्म नाम से अवर्म करना आर्य धर्म की प्रकृति नहीं है। निर्दिष्ट सन्य धर्म का अधिष्ठान है, विशाल प्रोम उसकी प्रतीन है. हेप रोप जनित रक्त शत के साथ धर्म का चिर-विगेध है। आर्य ने पह समझ लिया था, इसीमे समस्त मतवाद की स्वाधीनना के मध्य में उसने धर्म के नित्य आदर्श को नित्य रक्ता।

तव इतने मनवादों की स्वाधीनता के मध्य वह सनातन वर्म करा है ! धर्म गान्य के कार्य से परिज्ञात होना है वह-जिसके द्वारा ससार धरा हुना है । जगत् का कारण जगत्यिता है, एवं जगत् के अधिष्ठान के लिये जो दुनिया है-वही सब धर्म है । अगर धर्म न होता तो समार भी न रहता । ईश्वर सृष्ट इस सनातन विध संसार में प्रत्येक वस्तु, जंतु और पिक का एक निर्दिष्ट उद्देश्य स्थान और अधिकार है । निर्दिष्ट

माने जाकर, जल चुके, सूली पर चढ़ चुके, काट डाले गये और जेल में भर चुके है। इस तरह स्वाधीन मत का सहना उन सब धमों की प्रकृति नहीं है। इसलिए इन सब धमों ने स्वाधीन-मत बरदास्त नहीं किया, उटली के गेलीलियों ने कहा— "पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है।" यह कोई धमें सिद्धांत नहीं, तो भी इस तिनक सी व्यक्तिगत स्वाधीनता को देखकर धर्माध्यक्ष पोप को कोप हो आया और फलत मनीपिवर गेलीलियों ने जेल में रह कर प्राण त्याग कर दिया।

इस प्रकार के उटाहरण उन सब देशों में कितने ही मिलेंगे। किंतु व्यक्तिगत सत के लिये पश्चित्र आर्यभूमि भारतवर्ष में धर्म के नाम पर ऐसी नरहत्या कभी नहीं हुई। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ठ अद्वैत आदि नाना मत से धर्म की व्याख्या हुई। नाना देव-देवियों और महापुरुपों के नाम में शाखा मत प्रचारित हुए ! छेकिन उनका किसी के साथ विरोध है-आर्य ने यह कभी नहीं सोचा। सब एक निर्दिष्ट सनातन आर्य धर्म की एक ध्याख्या रूप एवं उसी धर्म के अंगीभूत माने गये। इन सब मत-यादों के बीच में धर्न का अपलाप नहीं हुआ। यहां केवल बौद्ध धर्न के सम्बन्ध में संदेह हो सकता है। वह एक प्रकार से आर्थ धर्म की ब्याएया होने पर भी प्रत्यक्ष भाव से वेद-विश्वास का बिरोधी है। वेद के मनातन नित्यवर्म की ब्याएया के तौर पर वौद्ध धर्म नदी प्रचारित हुआ । इसमें ईश्वर और आत्मा प्रभित की धारणा मनानन आर्य वर्भ की धारणा के साथ सम्पूर्णतया एक नहीं। इसलिये यह आर्य वर्म का अगीभूत नहीं माना गया । किन्तु यह होने पर भी मनवाट का विरोध बौंड धर्म के संबन्ध में भी इस देश में उस तरह के

प्रगट नहीं हुआ। ११०० साल तक वोद्व धर्म इस देश में ग्रचलित रहा कितु उसमें भी मारामारी रक्तपात अंतर्विवाद आदि क्वछ नहीं दीखते। हुण, सोदीयन, मुगल मुसलमान-कितने ही अन्यधर्मी लोग इस देश मे भारे किंतु आयों ने उन सब धर्मों को अपना एक र मतवाद मान लिया इसमे स्थिर धर्म का अपलाप हुआ यह उन्होने नहीं माना ! इसलिये आर्यभूमि में धर्म विवाद का उपद्रव कभी नहीं देखा गया। मुसलमानी ने एक समय नलवार दिखाकर अपना धर्म मनवाने का प्रयन्न किया, किन् धर्म नाम से एक मतवाद को ही पकड़ कर कोप या द्वेप करना-आर्यों ने यह कभी नहीं सोचा। चैतन्त्र आदि महात्मा लोगों ने मुस्लमानों के धर्म को आर्य धर्म के अन्तर्गत एवं उसके पक्ष विरोध की न्यारया के रूप न रपष्ट समझा दिया । उन्होंने सनातन आर्यधर्म के साम्यवाद से पृथ्वी को जीतने का प्रयत्न किया। धर्म नाम से अयम करना आर्य धर्म की प्रकृति नहीं है। निर्दिष्ट सन्य धर्भ का अधिष्ठान है, विशाल प्रेम उसकी प्रतीत है, होप रोप जनित रक्तशत के साथ धर्म का चिर-विरोध है। आर्य ने यह समझ िया था. इसीमे समस्त मतवाद की स्वाधीनना के मध्य स उसने धर्म के नित्य आदर्श को नित्य रक्त्वा।

तव इतने मतारों की न्याधीनता के मध्य वह सनातन धर्म क्या है १ धर्म शब्द के अर्थ से परिज्ञात होना है वह-जिसके द्वारा ससार धरा हुआ है। जगत् का कारण जगत्यिता है, पुत्रं जगत् के अधिष्ठान के लिये जो दुनिया है-वहीं सब धर्म है। अगर धर्म न होता नो समार भी न रहता। ईश्वर सृष्ट इस सनातन विश्व संसार में प्रत्येक वन्तु, जनु और स्पर्ति का एक एक निर्दिष्ट उद्देश्य स्थान और अधिकार है। निर्दिष्ट

अधिकार में वह निर्दिष्ट उद्देश्य साधन करना ही उन सवका धर्म है अथवा धर्म विश्वसंसार के सदश सनातन है-यह आर्य का विश्वास है।

निज्य ससार का उद्देश्य ही जब धर्म हो, तब उस धर्म को अपने मन से बदलना मनुष्य के लिये असम्भव है। नत मस्तक होकर उस धर्म को ब्रहण करना ही मनुष्य के लिये उचित है। आर्य ने उस उचित को समझा था। अनन्त विश्व उद्देश्यमय है। चिन्मय परमात्मा उद्देश्य रूप में विश्व में ज्याप्त रहते है। यह आध्यात्मिकता आर्य का प्राण है। एवं इस आन्यात्मक दृष्टि से उसके लिये प्रत्येक सृष्टि वस्तु की निर्देष्ट प्रकृति, किया और उद्देश्य सर्वदा नित्य और अविचलित है। वन्तु का वस्तुत्व, जीव का जीवत्व, भी का गोत्व और मानव का मानवत्व भागण का बाह्यणत्व, शूद्ध का शूद्धत्व एवं उनके अपने २ धर्म है। ऊपर म नाचे आपउना वस्तु का धर्म है, पानी और धृप पाने से उग उठना योज का धर्म है, घास खाकर द्ध देना गी का धर्म है। परिवार समाज, र्याटन में अपने कर्तव्य करना भी उसी तरह मनुष्य का बर्म है। धर्म की यह ब्यापक धारणा या सनातनत्व आर्य की आन्यात्मकता का फल है।

विदाता ने जगत रचा, और नाना विषयों के विधान से वह अव जगत् का पालन करते हैं। विश्वासी भक्त इन्हीं नियम-निर्वन्ध को धर्म कहता है। उसका धर्म विज्व-पिता का नियम, या मानों आदेश हैं। यह सृष्टि सहश पुरातन, विश्व-जगत सहश अनन्त व्यापक और सनातग है। ज्ञानी कहता है-समस्त जगत में ईश्वर सत्ता विद्यमान् है इस सृष्टि में परमात्मा आत्म लाभ करते हैं विश्व के इस उद्देश्य में धर्म ही सर्गा है। उस ईश्वर सत्ता के सहश धर्म ने निश्वल-जट-चेनन में सुश्म प्राग-रूप से अनन्त जगत् को जीवंत रखा है—जगत् के उद्देश्य को प्रगट किया है। इसिलिंगे धर्म से ईश्वर सत्ता की प्राप्ति है। धर्म सन्य है. किएत या लोक-प्रचारित नहीं है। इसी धर्म से चराचर लोककी प्रतिष्ठा है, इसमें ही सृष्टि का हलन चलन या उसकी किया होती है।

'नेहा भित्रम नाङोर्शस्त प्रत्यवायो न विद्यते । स्वरुप सप्याध्व धर्मश्च, त्रायते महतोभयात्॥'

अयोत् — "इस धर्म की उत्पत्ति. नाग, विकार या परिवर्तन नहीं होता। इस धर्म का तनिक भी परिचय पा लेने से मनुष्य महापाप में त्राग पाता है।

- संसार का अर्थ न समझ सकते के कारण मनुष्य उरता है। इस धर्म को जानलेने से इसे वह उर नहीं रह जाता। वास्तव में इस धर्म का ज्ञान एक मर्तवा आजाने से मनुष्य विश्व की महा व्यापकता में प्लावित होजायगा। इस धर्म मय विश्व जगत् में ईंग्यर-सत्ता का स्पष्ट अनुभव कर बंध क्षेत्र, माया-मोह से उद्धार पालायेगा अनन्त जीवन नम्न विश्व जगत् में प्रत्येक का निर्दिष्ट स्थान और उद्देश्य है विश्वतन्न में अपने निर्दिष्ट विशेषस्य या स्थिर कर्म को समझ कर वह वास्तवित्त अमरत्व अनुभव करेगा। आर्य ने ऐसा किया था।

देर आर्य का धर्म-प्रन्य है। किंतु ईसाई के लिये जैसी याईविल (Bible) और मुसल्मान के लिये ज्ञान है और बौद्ध के लिये जैंगे सब या ब्रिलीटक है—वेद भार्य के लिये उस हिसाब का प्रन्य नहीं है। वेट अपोरपेय है अर्थात यह दिसी मनुष्य का मृष्ट प्राणी को इस या करिपत नहीं है। इसको दिसी ने बनाया नहीं। यह सच है कि आदिस क्षिय लोगों ने इसका गान किया, और उसे सुन २ कर लोग परम्परा से रखते आए हैं। लेकिन इसकी किसीने रचना नहीं की। यह किसी मनुष्य की बुद्धि-जन्म नीति या ईश्वर और सृष्टि-तत्व का प्रष्यायन नहीं है। ईश्वर सृष्टि से समस्त पदार्थों का निर्दिष्ट और अग्रांत धर्म है। उसके बल से ही काष्ट-पापाण, बृक्ष लता से जीव-जगन् तक—ये सब चलते हैं। मनुष्य की भी, उसी नगह, जितनी ही अग्रांत बृत्तियों हैं। उसके चलने के लिये संसार के महा-उद्देश्य में अपना भाग प्रा करने के लिये, उसके कुछ सत्य और निर्दिष्ट कर्नव्य है। सृष्टि के विधाता ईश्वर ने समस्त पदार्थों को अपने २ धर्म या निर्दिष्ट उद्देश्य और कर्नव्य देने के साथ मनुष्य को भी मनुष्य का धर्म दिया है। आदि पुरुषों ने उस निर्दिष्ट धर्म और सरण को मानो ईश्वर से पाया था। सरल वेद महागान में उसको ही प्रकाश किया था। इसी कारण वेद आपौरुष्ठेय, अर्थात् किसी पुरुष का कर्म नहीं है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु का रचित या करिशन नहीं हो सकता।

आज कल पारचात्य शिक्षा, पारचात्य आर्टश, देश में बहुत प्रभाव फेला चुके हैं। लोग अध्यात्मिक सरल तत्व की वास्तविक सोकरोचक व्याप्या चाहते हैं। इसिलिये सहज वेट आपीरपेय को वे नहीं समझेंगे। वे सब बातों तोल कर, और व्यक्तिगत बुद्धि से नाप कर देखेंगे। पारचात्य देश के प्रयान लोगों का बचन वे शायद सहज ही विश्वास करलेंगे। पारचात्य भाषा में कहला सकता है कि आदि मानव ने सरल भाग से जगत् देखर, क्तंब्य प्रभृति के सम्बन्ध में जो धारणा की थी, स्वत जो धारणा उसके मन में उदित हुई थी, वह शुद्ध अताबिल धारणा ही

वेद —गान ने प्रकाशित हुईं। उस समय आदिम मानव की सरल दृष्टि में विश्वतंत्र नियत, नियमित और समूह भाव से प्रमावित, होता था। इसलिये वेद में महाविश्व एक्ता अनुभव और सत्यधर्म की प्रतिष्ठा है।

इस तरह समर्थन से भी वेट का अपीरुपेयत्व प्रमाणित होता है। यह सिद्धांत भी चेट के समातनत्व में कुछ बाधा नहीं डालता। मोक्ष-मूलर ( Mox Mulei ) फ्लाईडरर (Fliedceiei ) आदि पारवान्य देश के धर्म-डर्शन-वित लोग भी प्रकारांतर से यही कहते है। अन्वेपण के बाद उन्होंने स्थिर किया है कि वेद में आर्यजाति की शुरू ननाविल, आदिम धर्मधारणा दीखती है । इससे मालूम होता है कि वैदिक ऋषियों को पूर्ण अखंड ब्रह्म की एक अज्ञात धारणा थी-उस धारमा की निवृत्ति. विरुष्टेपण और सकारण-ज्ञान ही भारत से यूरप तक हे समस्त दर्शन और आर्य-धर्म-दर्शन-साहित्य में, दीख पड़ते है। सौद्दर-परिणामवादी लोग-अर्थात् वे लोग जो मानते है कि समन्त मृत और भाव-राज्य में उद्देश्य के रहते हुये क्रम परिणाम होता है ! (Theological Evolutionists)-भी यही कहते है। हैगल Hegol) मतवादी दोनों के अर्ड-भाई (Cand Brothars) हैगर के मत को मानकर सावित करते हैं कि आर्य धर्म जो पहिले अज्ञान भाव से था वहीं फिर बीज से नृक्ष और फिर नृक्ष के भीतर में बीज के आत्म विकास और आत्मलाभ की नरह में उसी चन सिद्दांत की ओर ज्ञान की विक्लेपण-प्रक्रिया में लाना है। वे क्सिंसी भाव में प्रेंरित होकर, वेद प्रचारित धर्म को अपने आलोचिन, और किएत धर्म जगन् में कुछ भी स्थान वयाँ न हैं

वेद की धर्म धारणा के अन्दर एक ही साथ अखंड-अनंन का अनुभव है यह उन्होंने माना यह निश्चित है। फिर यह अनुभव अज्ञात है। तय आर्थ तो यह विश्वास करते हैं कि सृष्टि के आदि में म्ययं भगवान ने मनुष्य को वेद दिया उसमें संदेह करने की क्या वात है। यह भाव अज्ञातवास से म्वतः उदित हुआ और भगवान ने दिया—इन दोनों सिद्धान्तों में क्या कोई विशेष भेद हैं ? है तो सिर्फ इनना ही पहले कि दभी—तार्किक की भाषा है, दूसरी विश्वासी आध्यात्मवादी की धारणा है। इसी को विश्वासी आर्थ भाषा में कहने से लिखा जायगा वेद सनातन और अपीरुपेय है।

नार्किकना आर्य को नहीं आती, सो नहीं, कितु वेद-विश्वास में आर्य का तर्क नहीं है। आध्यातिमक धर्मभाव से स्थिर रहकर आर्य ने सत्य का अन्वेषण किया अर्थात सृष्टि-तन्त्र की व्यार्या की। वहीं उसरीं तिर्किता है। उससे ही दर्जन शास्त्र का उद्भव है मनवादों की सृष्टि है। ये सब होने एर भी, इन सब का सूल, अर्थात अध्यात्मकता और धर्म भाव आर्य के निकट दर्शन प्रसृत ज्ञान नहीं—धारणा और विश्वास है, तो फिर दर्शनादि हारा केवल नाना भाव से प्रमाणित हुआ। इस आध्यामिक धर्म धारण के बिना आर्य किसी व्यक्ति जन्तु या पदार्थ नी कव्यना नहीं कर सकता। उसकी स्थिर धारणा है कि अर्थट ब्रह्म-ज्योति से आपामर—चराचर समस्त विश्व ब्रह्माड प्राणित और प्रमाणित होता है। इस अर्थन ब्रह्माउपानि के विश्व चराचर की सत्ता नहीं है। विधाना अपने नियम से सर्व सृष्टि में व्याप रहे है। यदि यह न होता तो स्व

इस व्यापक आध्यात्मिकता से आर्य के धर्म भाव की उन्नति है। बरन् यह कहना ठीक होगा कि इसी व्यापक आध्यात्मिकता के साथ आर्य के धर्म-भाव का नित्य सम्बन्ध है। विश्व की शंखला एवं जगत् की परिवालना में आर्य ने धर्म का दर्शन किया। अन्ध उद्देशहीन परमाण् का यथेच्छा सम नार्य ही सृष्टि नही है, अर्थात् किसी और से कितने किसी भी रूप मे मिल लाने से ही पृथ्वी-सूर्य-तारा बस्तु जंतुमय इस अनन्त सृष्टि का निर्माण नहीं होगया। इस मृष्टि का उद्देश्य है। प्रत्येय सृष्ट वस्तु में विश्व—नियन्ता, ने उद्देश्य रखे हुए है। वह उद्देश्य जिम नियम से साधित होता है वही धर्म है।

इस धर्म को बर्तमान काल की साधारण-वोध्य भाषा में क्तंब्य कहा जा सकता है। किंतु कर्तब्य कहने से हम लोग जो समझते हैं— आर्य की धर्म धारणा ठीक वही नहीं है। धर्म कर्तब्य से अधिक व्यापक गंभीर और स्थाई है। स्वर्ग विधान की परिचारण का जो मंत्र या नियम है, वह साधरण व्यक्ति—बुद्धि—नियमित कर्तब्य के साथ समान नहीं हो सकता। कर्तब्य व्यक्ति बुद्धि से प्रभावित हो सकता है लेकिन अनंत-स्वर्ग विधान के तंत्र की चालना ही धर्म का एक मात्र अधिष्ठान है। धर्म के साथ समस्त खृष्टि की ब्यापक धारणा विद्यमान् रही है। यह सृष्ट वस्तु का वस्तुत्व है—यह नित्य है। कर्नब्य वह है जो बरना उचित है—वह उचित' 'अनुचित' शायद मनुष्य-विचार की अपेक्षा रखता है। क्ति आर्य का बावन है। इसके विना स्थित असम्भव है। भक्त-भाणे में पही 'विश्व पिता का आदेश है। इसमें 'उचित' अनुचिन' विचार में पही 'विश्व पिता का आदेश है। इसमें 'उचित' अनुचिन' विचार मा अधिकार मनुष्य को नहीं।

विश्वासी आर्य का कर्तव्य ही धर्म है । लेकिन वह कर्नव्य किएत नहीं है । मनुष्य की इच्छा, रुचि या सुविवा के अनुसार उसका परिवर्तन नहीं होता। सूर्य जिस निषम से उदित होकर जगत् को आलोक देता है, जिस नियम से यथाकाल जीनादि-ऋत पृथ्वी पर प्रगट होती है, जिस नियम में बुक्ष छायादि देते है-मनुष्य इसीमें अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करेगा । उस अपरिवर्तनीय विश्व-विधाता के नियम से स्त्री स्वामी के प्रति कर्तव्य करेगी पुत्र पिता की भक्ति करेगा, पिता परि-वार का पालन करेगा। उसी नियम से बाह्यण ज्ञानालोचना करेंगे. क्षत्रिय युद्ध करेगे वैश्य कृषि-वाणिज्य-गोरक्षा करेगे और शुद्ध सेवा करेंगे-स्व अपनी २ निर्दिष्ट किया मे रह कर समाज-रक्षा करेंगे। मत्र मानो विधाता का भादेश-पालन और विश्व पिता में आत्म ममर्पण करके कर्म निरत रहेगे। इसमे किसी को आपत्ति करने का कोई म्थल नही-असंतुष्ट या विचलित होने की कोई बात नहीं। श्रीमद्भाव-दगीता सर्व वेदांत सार है, धर्म नीति का सार-संग्रह है, उस मे भग-वान् श्रीकृष्ण ने धर्म बतलाकर अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। श्रातृ हत्या के मोह से पहिले कथचित् संकुचित होते हुए भी अकार्य धर्म मान कर अर्जु न उसमे प्रकृत हुए, विचलित नहीं हुए। भगवान् श्रीकृष्ण ने क्हा-

> ' न्वधर्ममिप चावेक्ष्य, न विक्रियतुमहंसि । बर्म्याद्वि युद्धच्छ्रेयोन्यत्, क्षत्रियस्य न विद्यते ॥"

अर्थात--हे अर्जुन स्वधर्म पालन करने के समय तुग्हे नरहत्या या आतृ हत्या करनी होगी, यह समझ कर भीत या संकुचित होना ठीक नहीं। दृष्ट दमन के लिये युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ऐसे धर्म युद्ध में बड़ कर और कोई श्रेय क्षत्रिय के लिये नहीं है।

यूरोपीय लोग भौर युरोपीय मतावलम्बी कुछ भारतीय, गीला धर्म शास्त है—इसका घोर प्रतिवाद करते हैं। वे कहते है कि जिस शास्त्र में श्रीकृष्ण अर्ज न को युद्ध के लिये उकसाते हैं जिस प्रंथ में नरहत्य का धर्म मान कर उपदेश दिया जाता है—वह कैसे श्रेष्ट धर्म शास्त्र हो सकता है? यह बात कहते समय ये अध्यात्म-परायण आर्य-धारणा को नहीं समझते। आर्य के धर्म ज्ञान में युद्ध शांति में कुछ भेडाभेद नहीं है, नरहत्या, गोपालन में तारतम्प नहीं है, जन्म-मृत्यु में अंतर नहीं है।

जिस तरह सृष्टि किया अनंत मुखी है, उसी तरह धर्म भी अनंत मुख से निर्दिष्ट है। सृष्टि में जन्म जैसे आवश्यक है, मृत्यु भी दसी तरह आवश्यक है। जैसा पालन है वेसा ही निधन भी है। किम का कर्तव्य पोषण है और किस का भक्षण—निस का ध्याग और किम का भोग ?—ये सब भेद तो अज्ञान मनुष्य के लिये हैं। सनातन धर्म-धारणा में भेट नहीं है। धर्म से सृष्टि का उद्देश्य सिद्ध होता है—विभु की इच्छा पूर्ण होती है। उसमें जो जन्म है वही मरण है--उन में भेट विचार करने का मनुष्य का क्या अधिकार है?

वास्तव में जगत् परमात्मा-शक्ति का विकास है। उस में कोन नो मरता है और कीन मारता है ? आर्य की धर्म-धारणा में यह नीति, यह विश्वास स्वाभाविक है। अनंत जीवन-चिन्मय विश्वतंत्र में सब अपना ? निर्दिष्ट स्थान ही पूर्ण करते हैं। वहीं धर्म है उसी धर्म में यात्रण मनुष्य-सेवा के लिये सन्यासी होता है, उसी धर्म मे क्षत्रिय रक्षा के लिये युद्ध करता है—उसी धर्म से अर्जु न युद्ध करने के लिये आध्य है। धर्म मे मनुष्य के प्रतिपाद के लिये कुछ नहीं। जिसका जो धर्म है. उसे वह करना पड़ेगा—उसमें रुचि अरुचि नहीं, फलाफल विचार नहीं। जो जिसका निर्दिष्ट धर्म है वह उसके जीवन का ध्रुय-तारा है व्यक्तित्व का आदर्श है। उसके अनुसार कर्म करना ही होगा। मरण हो, पतन हो, शोक हो, या समृद्धि बढ़े—धर्म छोड़ना आर्य के जिये असरभव है महा पाप है। वह यह न कर सकेगा। उसका विधास है कि—

## "स्वधमें निधनं श्रोधः परधमों भयावह।"

अर्थात्- -अपने धर्म में मरण हो- - यह भी सुख कर, लेकिन परधर्म--अन्यधर्म--आचरण करना कभी मी उचित सही।

विश्व पिता के विधान में, सृष्टि वस्तु के निर्दिष्ट धर्म में, जिसे यह विश्वास है, उसे किसी कर्तव्य में भय, विपाद था अरुचि होना असम्भव है।

विधाता के राज्य में प्रत्येक वस्तु का निर्दिष्ट स्थान निरू-पित किया है। प्रत्येक उसे करेंगे। न करने से विश्वतंत्र निरुद्धे स्य ठहरेगा, सृष्टि नहीं रहेगी, सभ्यता नहीं बढ़ेगी—समाज विशृह्लुल हो जायगा। विश्व नियंता के विधान में सर्वेत्र नीति है मान है। सब उसी निर्दिष्ट नीति में, उसी प्रमाण में, एक २ उद्देश्य का अनुसरण करते हैं। सामू हिक विश्व भी आपेक्षिक जीर संहत कियारादि। की एक बार धारणा कर सकते में सब स्पष्ट समझ में अंजायगा कि इस अनत विधान स्वेच्छावार लिंग स्थान नहीं है। किसी के लिये स्वेच्छाचारी होना ठीक नहीं। पशु-पक्षी नृक्षलता, क्षाष्ट-पापाण स्वेच्छाचारी नहीं होते। क्योंकि वे ज्ञान
नहीं रक्तते। निर्दिष्ट नियम के अनुवर्तन करने के सिवाय और किसी
नग्ह चलने का ज्ञान या अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। मनुष्य का
वह ज्ञान वह अधिकार है। साथ हो विश्व तंत्र की धारणा करने की
भी उमे शक्ति है। क्योंकि उमे ज्ञान है, क्योंकि वह समझता है—इसमे
इच्छा करके स्वतंत्र हो जाना क्या उसके लिये उचित हैं १ मनुष्य के जो
ज्ञान, अधिकार, हैं—उसके व्यवहार का यह क्षेत्र नहीं है। उस
अधिकार का बहुत सव्वयवहार है; निदिष्ट सामाजिक या व्यक्तिगत
क्तंत्य में नृटि करना तो उस ज्ञान का अपव्यवहार मात्र है।

तब उस ज्ञान का उस अधिकार का-न्यवहार कहां है ? जगत की तंत्र न्यिर है और उस स्थिर नियमितता से आर्य इस प्रकार स्वतंत्र न हो जासकेगा यह बात सक्सने ने हठात् मन में आसकता है कि आर्य को व्यक्तिगत स्वाधीनता विरुक्तिल न धी तो क्या कहीं आर्य जगत् में व्यक्तिगत स्वाधीनता विरुक्तिल मूल गया था ? किनु व्यक्तिगत स्वाधीनता और स्वेच्छाचरिता एक चीज नहीं होती। स्वाधीनता आदर्श की भेपेक्षा रखती है अतएव स्वाधीन कमें परम्परा में शृंखला रखती है। स्वेच्छाचरिता नियमहीन और विशृह्सला है। स्वाधीनता में संयम है, स्वेच्छाचरिता नियमहीन और विशृह्सला है। स्वाधीनता में संयम भोर से अधिक आलोक और खाद्य पाता है मानो ज्ञान वृह्मकर ट्योल कर, उसी ओर अपनी डालिया और जड बढ़ाता है। किनु सृष्टि में दमें स्वेच्छाचरिता नहीं है। अपनी मर्जी से ही वह स्वाद्य ग्रहण नहीं बरेगा पाता नहीं बट्रायेगा, फूल नहीं उगायेगा। यह सब अधिकार उमे

नहीं मिला। यह उसका धर्म नहीं है मनुष्य के ज्ञान शक्ति है बुद्धि विवेक है, उन सबका स्वाधीन व्यवहार का वह सृष्टि-त्व को खोल देखेगा, सत्य का खेलकर जान लेगा। धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य समझेगा। इन सब सृष्टि नियमां से अपने आदर्शों का परित्याग करके अवश्य वह अन्य प्रकार विश्वंखल किया विधान में अपनी शंक्ति प्रयोग कर सकता है—लेकिन ऐसा करना उसे उचित नहीं। सृष्टि नियम में उसका जो धर्म है समाज नियम उसका जो स्थिर कर्तव्य है, उसे जो करना उचित है, जिसे न करने से भगवान् के राज्य में विश्वृह्वला हो जायगी—उसे न करना स्वेच्छाचारिता है। उस स्वेच्छाचारिता में अधिकार प्रयोग करना क्या मनुष्य के लिये उपयुक्त है ? जानने की शक्ति है इसलिए यदि वह स्वेच्छाचारी होजाय तो वह ज्ञान शक्ति अपव्यवहार करता है। आर्य कहता है—अयावह पर धर्म आचारण करके वह श्रष्ट होता है— पाप करना है।

स्वावीनता के इस निगृद अर्थको आर्य ने समझलिया था। इसमें उमने अपनी सभ्यता की निर्मल धारा ठीक वनाए रक्की। आर्यभूमी में सभ्यता की परम्परा नहीं हटी। अन्य-सभ्यता में आर्य विजित हुआ अपनी स्थिर आध्यात्मिक धारणा से विश्व एकत्व को समझकर, धर्म मे—स्वधमं अपना आदर्श दृढ़ रख कर आय यथेष्ट स्वाधीनता भोग करता आया है। वास्तव में इतिहास से देखा जाता है कि मनुष्य की स्वाधीन परम्परा में आर्य की सहिएणुता बहुत अद्भुत और विस्मयकर है। जीवन के आदर्श से सृष्टितंत्र की सामृहिक किया, से विद्या होने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। ज्ञान है—इससे कर्म में ऐसा अधिकार प्रयोग करना उचित नहीं है—आर्य ने यह ज्ञान लिया था। विद्वतत्र

विधाता की लीला है। मनुष्य की स्वेच्छाचारिता जैसे अनुचित है, अपने मन से अन्य की स्वाधीनता अवरोध करना भी उसी तरह पाप है—यह भी आर्य की समझ में आचुका था। इस लिये सहिष्णुता उसकी प्रकृति. उदार आतिथेयता उसका एक प्रधान वर्तव्य रहा है। विधमी के उपर कभी अन्याचार करने की कल्पना भी उसने नहीं की। अपनी विशाल आनिध्य परता में-विज्येच्छु के वास्ते भी उसने सदा अपना द्वार खोल रक्ता।

इस स्वाधीनता के कारण उसका जीवन विकास और सभ्यता की अभिवृद्धि परम्परा में उत्तरोत्तर बढ़ती रही तमाम आधुनिक सम्य देशों ने जिन जिन विषयों में उन्नति की है उनमे शायद उनकी अपनी परम्परा नहीं है. किन आये सम्यता ने उन्नति के किसी भी विभाग का शेष नहीं छोड़ा । आज भी जगत् जिसेस भ्यता मानता है आर्य उसके विभाग के साधन में पिछडा नहीं रहा। शब-न्यबन्छेड Anatonev) और शल्यतंत्र ( Sungery ) की साधना मे, आरण्यक के तत्व लाभ और प्रचार तक जहाजी-दक्षता और वाणिज्य से यवनपुर ( Alexandia ) मे विद्या चर्चा तक, आश्रम के नियमित जीवन से शिल्प की माहमिकना तक श्रम विभाग की कहोरता में व्यवसाय की स्नाधीन लीला तक-अार्य ने विसी भी विभाग में प्रयत्न का धमाव नहीं रखा। किनु आर्य मे यह विशेषता है कि दृढ-धर्म-धारणा के कारण अन्यान्य जातियोकी तरह उसकी सभ्यता की परस्परा बीच २ में विप्लव से छिछ या विध्वस्त नहीं होगई। सनातन आर्य भूमि से नृतन सभ्यता ने प्रवेश नहीं कर पाया। प्रवेश विया ही न हो-सो नहीं, किन उसपर नवीन सभ्यता ने नभी विल्क्ट आधि-पत्य नहीं जमा लिया। कभी कभी नृतन सभ्यता ने आर्य सभ्यता के विभाव विशेष को प्रभावित मात्र किया। जब स्वेच्छाचारिता के अभाव के कारण, और आर्य परिवार, समाज और परम्परा जैसे दृद्धीं, तब ग्वाधीनता के प्रभाव से विज्ञान, दर्शन, क्ला. साहित्य में भी वे उसी उन्युक्त भाव से उन्नति कर सकते थे। इस उन्नति में विष्लव की विशंख-लता नहीं होगी। परदेश का प्रभाव सदा ही आर्य जीवन का अङ्ग बन गया, यह कभी स्वतंत्र नहीं रहा।

यहां स्वाबीनता और स्वेच्छाचारिता का प्रभेद समझाने के लिये एक प्रचलित वात का उदाहरण दे देने से विषय अधिक म्पष्ट होजायगा । आजरुक सभा समिति चारों भोर चल रही है। स्वाधीन—भाव से आलावना करना ही सभा के सदस्यों का विशेष अधिकार है। वे स्वाः भीन-भाव से आलोचना करत है, कितु स्वेच्छाचारी नहीं बन जाते। सभा के कितने ही नियम रहते हैं। स्वेच्छाचारी होकर उन सब नियमा को तोड डालोपे स्वाधीन आलोचना का स्थान नहीं रहेगा। यहां तुलना के लिये सभाके नियमोंको सभाका धर्म मान लेना ठीक होगा। सभाके सब नियम निना कुछ भापत्ति उठाये पालन करना, सभ्य का कर्तव्य है। दीक समय पर वे उपस्थित होंगे. एक व्यक्ति के बोलने समय दूसरा नहीं बोलेगी, जा सभापनि हों उनके द्वारा वे शासित होगे। इन सव विधि या नियमों के अनुसार चलने से ही सभा में प्रकृत स्वाधीन आलीवना हो सकती है। ऐसा न कर, सभा के नियम न मानने से सभा न रहेर्गा--भंग हो जायगी । तब स्वाधीन आठोचना और कही होगी १ हालैंड सरीखे एक स्वाबीन राज्य की व्यवस्था के लीजिये । यह ठीक है कि वहां सब म्याधीन-भाव से अत देगे, स्वाबीन होकर कार्य करेंगे दिनु प्रत्येक सदस्य राज्य नियम के आधीन रहेगा, उस नियम को तोड देने से स्वेच्छचारी होकर राज-विद्रोह आरम्भ करने लगने में स्वाधीनता और कितने दिन रहेगी ?

मानव सात या सीमाविशिष्ट है। उसकी इच्छा और प्रवृत्ति कां चिरलार्थ करना उसकी शक्ति से परे है। इसिलिये किसी नित्य-निर्दिष्ट प्रणाली,
शृह्लका और संयम की आवश्यकता है। जी चाहे सो कर डालने से नहीं
चलेगा। ऐसा करने से तो मनुष्य संसार में स्थिर न रह सकेगा। उसकी
शक्ति अनंत नहीं है, सब स्थान और काल का ज्ञान उसे नहीं है। उमे
न्वातंत्र्य है, विवेक और विचार शक्ति से उसको स्वाधीनता है; यह सच
हे, लेकिन वह स्वाधीनता निरपेक्ष स्वेच्छाचारिता नहीं है। जगत के
नित्य नियम में वह बंधा हुआ है, इस से, सात मानव के लिथे यह
नियमाधीन स्वातंत्र्य ही स्वाधीनता है। जगत् में स्वेच्छाचारी होने के
लिये गुजायश नहीं। समस्त विश्व ब्रह्मांड को एक नित्य-तंत्र के आधीन
अनुभव करके ही मनुष्य अपनी स्वाधीनता भोग कर सकेगा।

विश्व-बह्याड इसी प्रकार के एक तंत्र के आधीन है—आर्य यह धारणा कर सका था। उस से ही उसकी धर्म-धारणा है। उसी निन्छ-निर्दिष्ट अकाट्य धर्म-धारणा से उसने अपनी समस्त स्वेष्डाचारिता को सपत्र स्वार वास्तव से समझ छिया था-

> "सः यज्ञः प्रजाः सृष्ट्रा पुरोवाच प्रजापति । अनेन प्रश विष्यष्व मेशवो स्तिष्ट कामधुक् ॥"

अर्थात्— "सृष्टि के आरम्भ में विधाता ने यज्ञ अर्थात् कर्म जार धर्म के साथ प्रजा सृष्ट करके कहा-- "इस कर्म या धर्म के नियम में रह कर तुम लोग अपनी स्वाधीनता भाग करो । यह धर्म तुम्हे ईप्सिन प्रदान करें।"

प्राणी की सृष्टि के साथ ईश्वर ने कर्म की भी सृष्टि की। कर्म के विना शरीर-यात्रा नहीं चलेगी। किंतु सब लोग कुछ एक काम नहीं करेंगे, किंवा हर एक सब के सब काम नहीं कर सकेगा, इससे विधाता ने कर्म के विभाग सृष्ट किये। ये कर्म-विभाग व्यक्ति, वस्तु या समाज गत धर्म के मूलाधार है। मानव के समाज-गत कर्तव्य के विषय में भगवान स्वयं कहते है:—

> ''चातुर्रिण्यं मयासृष्टं, गुणकर्म विभागदाः। तम्य कर्तारमपि मा, विद्वय कर्तारमध्ययम्॥ ''

अर्थात्— 'गुण और कर्म के विभाग अनुसार मैने चतुर्वर्ण-बाह्यण क्षत्री, वैदय और ज्ञूड —सृष्ट किये। अनादि विकार-हीन जो मै— उसे ही तुम इसका कर्म मानो"। वस्तुन, प्राण में कर्म का जो स्वाभाविक इंगित जागृन होता है उसमें मनुष्य का गुण विकास पाता और आदर्श स्थिर होता है। इसी आदर्श में उसका अवस्य भावी ब्यक्तित्व फूठ उठना है। गुण कर्म के अनुसार इसी आदर्श के अनुसरण में कर्नव्य आचरण करके लागों का व्यक्तित्य विकास पाता है। यही जगत् का स्थिर स्वाभा-विक्ष नियम है। और यहाँ इसी नियम को लक्ष्य किया गया है।

नगवान् अध्यय यानी अविकारी है। कर्म और धर्म भी उनकी ही तरह नित्य अपरिवर्तनीय है—यह आर्थ का विश्वास्य है। जीवन में इसका आदर्श इसी प्रकार का है। धर्म के इस संयम मे, विश्वतंत्र की इसी नित्य शृह्मका में, वह अपनी स्वाधीनना का भोग करता है। इस मे ही उसकी विशृह्वल इच्छा शक्ति संयत होती है, उसका चिरित्र विकसिन और प्रतिष्टित होता है।

तौ भी प्रवृति मनुष्य के लिये स्वाभाविक हैं।—
'इन्द्रियाणि प्रमाधीणि, हंरति प्रशमं मन'।'

अर्थात्—'बलवान् इन्द्रियां बलात् मन को आधीन करलेती है।
मनुष्य स्वभावतः स्वेच्छाचारो होता है। स्वेच्छाचिरिता मनुष्य के लिये
सीखने की वात नहीं, संयम सीखना होता है। किल्पत आदर्श का संचय
हमेशा दढ़ नहीं रहता। उस आदर्श मी धारणा कभी २ एक अनुपयुक्त
बंबन के समान मालूम होती है। यह बंधन मनुष्य नहीं चाहता, इसलिये अपने लिये वह बंधन सृष्ट करके कानून तैयार करता है। आज
इसलिये भिन्न २ देशों में किनने ही कानून हैं। राज्य का कानृन समाज
का कान्न, सभा का कानृन, दुकान को कानृन, इस तरह कितने ही
कानृन रोज तैयार होते रहते हैं। सब कानृन मनुष्य ही बनाते और
स्वेच्छाचारिता से वे ही उन्हें तोड़ते हैं। आईन कानृन का कोई आदर्श
स्थिर नहीं रहता। उच्छु खल मनुष्य के, अपने लिये. अपने कानृन
बनाने से यही फल होगा।

किनु आर्य सभ्यता की नीति स्वतन्त्र है। आर्य का भं-भाव ही सब कान्नों का मूल है—सब पंयमों का स्थान है। धर्म भाव ही स्वाभाविक स्वेच्छाचारिता का परम संयम है। वह वर्म उसका खुद का नेपार किया हुआ नहीं है, वह विधाना का नियम और निदेश है। वहीं धर्म, वहीं निदेश, वेद और आपन-बाक्य में जाना जाना है। वेद और आप्त-वाक्य आर्य के समीप ईरवर वाक्य हैं। उन पर नवं नहीं है। मंसार और समाज के चलने के लिये आपन वचन में धर्म हा

उपटेश है। वेट जिस तरह अपौरुपेय है, आप बाक्य भी वैसे ही निसर्ग-परम्परा के फल हैं। उन आप्त-वाक्यों में हुए, सिद्ध पुरुपों की पारम्परिक अनुभूति और विश्वास प्रकाशित हुए है।

तार्किकता मे आप्त-याक्य की नंसर्गिकता में विश्वास न करने पर भी, वह अपौरुपेय वेट-वचन के समान दृढ़ स्थिर और नित्य है— इस में अविश्वास कर ने का स्थान नहीं है। विचार करके, बहुत देखने के बाद युग-युगांतर के अनुभव के द्वारा नुलना करके, किवा पुरोदृष्टि के बल में सूक्ष्मटर्भी दूरदर्शी मनीपी लोग कल्पना करके, अथवा बटना के. अवज्ञात प्रभाव से प्रोरित हो कर, फलाफल समझ कर जिन्हें नियम और धर्म मान कर निर्देश कर गए-वहीं आप्त बच्चन है। वह मनुष्य की मनातन अनुभूति का फल हैं। विधाता के विश्व-नियम में जो विशाल गृंगला की वाणी प्रतिक्षण प्रचारित होती है, वह उस बाणी के अज्ञात उद्देश-मात्र है। मानव-जीवन की परम्परा में आप्त-बाक्य के रूप में म्वत विश्व-नियम ही प्रगटित हुआ है।

तव और सटेह क्या बाकी रहा ? स्वेच्छाचारिता निवारण के लिये, स्थिर नियम में रह कर सम्यता और जीवन विकास एवं वृद्धि के वास्ने, यह स्थम का मार्ग आर्य की सामान्य अंतर्धि का फल नहीं है विसाल पुरोदिष्टि ने भी, ज्ञात या अज्ञात-भाव से, इस में बहुत कार्य किया है। युगों-युगों के बीत जाने पर भी मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। उसके कितने ही सामान्य नियम स्थिर रहेगे। उन सव नियम, वर्म या मंयम के बीच में मनुष्य की स्वाधीनता का भीग करना होगा। क्या मुन्दर व्यवस्था है।

यह सर्ग-तंत्र-नियम ही आर्य की धर्म धारणा है। विधाता के विश्वन-निदेश का पालन उसका कर्तेब्य है। विश्व के साथ वह इस धर्म के बल से एक है। इस धर्म-त्रल में ही विश्व सर्ग में उसकी यथार्थ उपयोगिता है। यह उसका अपना परम कल्याण है। इस में ही उसके लिये आत्म प्रसाद और चरम शांति है। विश्व तंत्र में अपना प्रतिष्ठान ही परम पद है।

## चतुर्थ अध्याय

## य्रार्य जीवन का मूलाधार-श्राध्यान्मिकगा



र्यं का धर्म सनातन है। यह अनंत सृष्टितंत्र का अंगीभूत है। विश्वसंसार में प्रत्येक वन्तु, जंतु, व्यक्ति का जो निर्दिष्ट कर्तव्य है, अज्ञात प्ररेणा से मनुष्य जिस कर्तव्य में प्रचोदित और प्ररित हो रहा है। वही उसका धर्म है। आर्य दैनिक उपासना में क

हना है:--

"तच्छिवतुर्वरेण्यं, भर्गोदेवस्य धीमही । धीयो योनः प्रचोदयान् ॥"

अर्थात्—"अनंत विश्व के असविता जो विधाता, अपने इंगित में इस लोगों की बुद्धि का चालन करते हैं, उसी विधाता की सहनीय रीप्ति का में ध्यान करता हूं।"

आर्य का विश्वास है कि सब कार्यों में विश्व-विवास की प्रोग्णा है। बिश्व-विधास के इंगित से ही सब सर्ग-तंत्र चलते हैं। मनुष्य-प्राण से कर्म-प्रवाह उनके महनीय इंगित से ही प्रगट होता है। मनुष्य का कर्तव्य मानो उसी विश्व-तंत्र निधान का अंगोभृत है। मनुष्य विश्व-तंत्र से विच्छिल नहीं है। उस विश्व-तंत्र के मध्य में ही उसका निर्दिष्ट •स्थान है। उस विश्व-तंत्र की परिचालना अक्षुण्ण रखने में ही उसका परम आत्मलाभ है। विश्व-नियम और विश्व धर्म में उसे जो आस्था, जो विश्वास है, वहीं आस्था, वहीं विश्वास उसे अपने धर्म अपने क्रतंत्व्य में है। इस तरह समस्त विश्व के अंदर उसका निजल्व और अपने भीतर विश्व-एकत्व है। विश्व के नित्य-नियम में उसे अविचलित विश्वास है। इसी पर उसकी धर्म-धारणा और कर्तन्य ज्ञान है। आर्य का इस विश्व-नियम में विश्वास उसकी आध्यात्मिकता को प्रमाणित करता एवं आर्य हृदय की विस्तीणंता प्रगट करता है।

दूसरे को भे म करना मनुष्य का धर्म है—यह सब मानवे है। पर के लिये आत्मात्सर्ग कर देने मे केवल महाप्राण व्यक्ति ही समर्थ होते हैं। जीवन की यथार्थ धारणा जिसके जितनी दढ है, उतना ही वह दूसरे का दुःख. दूसरे का संतोप अपने भीतर देख सकता है। कोई परिवार के लिये, कोई समाज के लिये, कोई देश के लिये आत्मोत्सर्ग कर कृतार्थ होते और अपने धर्म का पालन करते हैं। किंतु आर्य की धर्म धारणा केवल परिवार, समाज, जाति या देश के लिये नहीं है। फिर वह केवल मानव जाति के लिये भी नहीं है। वह तो यावदीय विध-वहां है लिये हैं और सब सृष्ट वस्तुओं मे परिच्याप्त है।

आर्य में इस व्याप्ति की धारणा इतनी दट है कि वह नहीं मा-नेता कि मरण में भी उसका आत्मोत्सर्ग हो जाता है। मरण में दुए विशेष आत्मोत्सर्ग है—यह वह नहीं समझता । आध्यात्मिक आर्य के समीप मरना साधरण-विश्व की एक घटना-मात्र है। मरण में आत्मा का उत्सर्ग नहीं होता। जन्म-मरण के बीचमें मनुष्यात्मा का किया प्रवाह समान भाव से जारी रहता है। धर्म को रखकर कर्तव्य पालन में देहोत्सर्ग कर देना उन्नत जीवन की व्यवस्था मात्र है। इसिलये उसका विश्वास है कि जन्म के बाद जन्म जारी रहता है। जीवन की धारा व्यक्तित्व--मरण में परि-समाप्त नहीं हो जाती। कर्म फल को भोगने के लिये मनुष्य, जन्तु, बृक्ष यहां तक कि जड़ तक, सर्वत्र एक जीवन-धारा में अनविच्छन्न भाव से चलता रह सकता है। कर्म-भोग के लिये आत्मा हर कही जन्म लेखकता है। कर्मफल से मनुष्य स्वेदन और मन्नक मनुष्य होता है। बूद बाह्मण और बाह्मण म्लेच्छ होता है-यहां तक कि जीव, जड और जट चेतन होजाता है।

मंसार अनत है। आत्मा सर्व व्यापी है। इस जगत् में अनन्तकाल से, देहगत आत्मा का फलभोग जारो है। चर्वाक-बादी या असभ्य मनुष्य की कल्पना को तरह मृत्यु में आत्मा का बिनाश नहीं हो जाता। ईसाई आदिधर्म मत के सदश प्रमादमय, क्षणस्थायी इस मर-जीवन के कर्मके फल भोगने के लिये मृत्यु के परे अनन्त कालव्यापी स्वर्ग-सुख या नर्क-यंत्रणा का विधान नहीं हैं। क्में का फल इस संसार से भिन्न स्वर्ग या नर्क में नहीं मोगना पटता। समस्त कर्मभाग इस संसार के बीच में है-यहां ही जन्मजन्मातर में धर्म की अनवृत्ति और कर्म का परिवाक है।

एक ही जीवन के सुख दु ख के लिये आर्य विवत नहीं। जड़ से चेतन तक मशक से मानव तक, आर्य के लिये कुछ भी हैय नहीं। इसलिये मरण से आर्थ को लेश भी भय नहीं होता। विश्व-नियंता के राज्य में सब एक परिवार के कुटुम्ब रूप है। सबका जीवन अनंत है। कर्मफल में उसकी यह उत्तित या पतन होता है। उस कर्म-विपाक के नियंता है परमेरवर। मनुष्य उसमें कुछ नहीं कर सकना। यह सब है कि कर्म कुछ परिमाण में मनुष्य के हाथ में है, यह सब है कि मनुष्य विश्व-विधाता के निर्दिष्ट के मार्ग का अवलंबन कर कर्म में स्वाधीनता भीग करता है। लेकिन इस स्वाधीनता से नित्य-नियम का भद्र करने से कृष्टितंत्र में व्यमिचार होता है। वह कर्म करता तो है, लेकिन उस कर्म का अनिवार्य विपाक निर्दिष्ट और स्थिर रहता है। मनुष्य परम पिता के इस धर्म पथ में रहकर कर्म करेगा। अपने नित्य कर्म के विधाता जगत परिवार-विश्व पिता, जगित्यंता कर्म के सत्य-फल का योग घटायें गे।

आर्य-प्राण की यह उदारता अन्यावाधित है। जीवन की क्रिया-पर्यालोचना करते समय वह समस्त विश्व को अपने कर्म में प्रतिर्याग्यत देखता एवं अनुभव करता है कि उसके कार्य सेसमन्त विश्व प्रभावित होता है। सृष्टितंत्र में अपने यथार्थ स्थान को स्थिर करना ही उसका धर्म है—यही उसकी मानवता है। वह स्वयं विश्वतंत्र की परिचालना से मिक नहीं है। उसकी क्रिया से विश्व-विधान का ब्याहत होना उचित नहीं, विश्वमें जैसे सब अपनी रिक्रियामें निर्दिष्ट हैं मनुष्य भी अपनी क्रिया में वैसे ही स्थिर भाव से नियोजित है। विश्व ज्यात में छोटा वडा नहीं व्यक्ष-अपकर्ष नहीं, आदर और घृणा नहीं। सब अपने न स्थान के लिये यथार्थ उपयोगी है। हर एक अपना निर्दिष्ट कर्मफल भोग करते है। मर्वत्र एक' विधान— क नीति है। जनएत उदार आर्यं का विश्वास है कि लोप्ट्र जिम विश्वान में नीचे गिरता है, इसी विश्वान, उसीन्याय से, राजा प्रजारंजन कर लोक पालन करता है ब्राह्मण ज्ञान चर्या में आल्मोमर्ग का, क्षत्रिय धर्म-प्राण-संकट में कंमाम हर, शूट सेवा कर, कृतार्थ होता है। हरेक अपने २ स्थिर कर्नज्य से रहकर विश्वाता की मंगलमयी इच्छा पूर्ण करता है। सब अपने २ धर्म में, अनंत विश्वतंत्र के एक २ आवज्यक उपादान है। कोई निरर्थंक नहीं, और म्वतंत्र भाव से किसी का कुछ अर्थ या मूल्य नहीं। सब अविरत आंतरिकता के साथ कार्य करते हैं, किंनु कोई केवल अपने लिये काम नहीं करता। किसी ने स्वनंत्र भाव से कर्म के फल-भोग करने की गासना नहीं की। अपने २ धर्म में सब उस परम मंगल-मय विश्वपिता की किया का ही समाधान करते हैं। सब कर्म करते हैं, किनु उस कर्म में कुछ म्वतन्त्रता नहीं रखते। किसी व्यक्तिगत कामना से परिचालित तोकर कोई काम नहीं करते। यहीं आर्य का निष्काम कर्म हैं। भगवान ने कहा—

' मर्यंव मन आघस्व, मीय बुद्धि निमेपय" अर्थात्—"मुझे ही मन अर्पण करो, मुझ में ही बुद्धिरवली, "मर्यापित मनो बुद्धि यो में भक्तः स में विषयः।"

अर्थात्—"जो सब कर्मों में अपना मन और बुद्धि मुझमें अर्पण करता है, वहीं मेरा भक्त वहीं मेरा बिय, है"। स्वाधीन भाव से कर्म का अनुष्ठान करना होगा, किंतु हमेशा लक्ष्य होगा—वहीं विधाना, वहीं ब्रह्म-ज्योति।

निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है। यही कर्म ब्रह्मोद्भव' अथात 'येद से उत्पन्न' या विश्वाता क निदेश है। कर्म से इस विस्तीर्ण विश्वास की आर्य के सिवाय किसी और ने कार्य में प्रमाणित नहीं किया। कर्म सबही करने होगे लेकिन हर समय ध्यान रहेगा यह कि वे कर्म विधाता के लिये हैं। विरवपरिवार के पिता विवाता, जो आदेश करते हैं में वहीं कर रहा हू। मैं अपना कर्माचरण कर रहा हू-कर्म का फल कुछ भी क्यों न हो, उससे मुझे क्या ? मेरा यह धर्म है, मेरे इसे करने से विधाता की इच्छा पूर्ण होगी। और धर्म इंडनें से मुझे क्या प्रयोजन ? फल इंडने की मुझे आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने कहा हैं—

"कर्भण्येवाविकारस्ते माफलेषु कदाचन मा कर्भ फरु होनोभू, माते गोस्वकर्मणि ।"

अर्थात्—"हे मनुष्य, कर्म में तेरा अधिकार है फरू में नहीं। फरू क्या होगा, इसकी भावना करके कर्म में मत प्रवृत हो यो अकर्म मत भाचरण कर।"

फल का ख्याल रखकर कर्म करने से,स्वधर्म भूलेकर अधर्म करजाने को आशंका रहती है। दृष्टात म्बरूप क्षेत्रिय र्जब यह भावना करता है "मै वयो युद्ध करूँ ? शायट मुझे नरहत्यां करनी होगी। या मेरे प्राण चले जायेंगे ... .. इस युद्ध मे मुझे क्यां लाभ '?' नतव वह धर्म से स्वलिन होता है। वह अर्क्म करता है। इस लिये कर्म की फल गणना मे मनुष्य को वृथा अहंकार के लिये, आर्य धर्म मे अवकाश नहीं है। फर्ल जो भी हो नध्म के लिये उसे कर्म करना ही होगा।

्य सब धर्म धारणा और कर्मवाद आर्थ के दर्शन-सिद्धात ही नहीं है— इसके देनिक अभ्यास में भी यहीं देखा जाना है। समस्न विदव तंत्र में वह हमेशा अपने आप को अनुभन करता है और इस विश्वास में विधाता के लिये कर्माचरण करता है। सदा वह अनुभव करता है कि—

"ईशावस्यमिदं सर्वं, यत्किच जगत्यां जगत्।"

अर्थात्—इस जगत मे जो कुछ है, सत्र विधाता, परमात्मा के द्वारा, आच्छादित है ? मनुष्य पशु, पक्षी, चर, अचर, सब मे वह पर-मात्मा विराजित रहते हैं।

इस लिये जगत् की प्रत्येक किया तथा अपने प्रत्येक अंगचालना
में आर्य विधाता के दर्शन करता है। उसके दैनिक कार्यों का अनुतंधान
करने से भी यही पता लगता है। वैदिक ऋषि सोमरस, देवता को
दिये यिना नहीं पीते। वेदिक आर्य संतान कोई भी कार्य ईश्वर भाव
का परे रग्न कर, नहीं करते। वैठना, उठना, खाना, सोना, स्नान आदि
कामों से विद्याध्ययन करना, राज्यशासन करना और जन-सेवा करने
तक—सब कर्मों में उसके ईश्वर रहते हैं। इसीलिये केवल-धर्म-प्राण
अग्यात्म-संवर आर्य का कोई प्रार्थना समाज नहीं, गिरजा या कोई
उपासना मंदिर नहीं। जीवन के प्रत्येक कार्य, यहां तक कि प्रत्येक
निश्वास-चालन में जो ईश्वर सत्ता को, परमात्मा के नित्य अस्तित्व को
अनुभव करता है, प्रतिक्षण जिस का जीवन ईश्वर-भाव-मय है उसे
निर्धारित क्रम से ईश्वर-स्मरण या उपासना करने की आवश्यकता नहीं
हुई।

आर्य की धारणा है—ईश्वर सर्व ध्यापी है, अनंत विश्व-तंत्र, इंदवर से जीविन और चालित है, विश्व जगत उनका विग्रह है, क्रिया-गांधा उनका ह गित है। वह हमेदाा हर जगह ईंदवर ही देखता है। साधारण लोगों के मन की दृढ़ता और भाव के स्थायित्व फे लिये कोई भी लकड़ी-पत्थर की देवमूर्ति उसके लिये ईश्वर हो सकती है—वह उसे पूज ककता है। घर में देवमूर्ति रख कर प्रहस्थ अत्येक कार्य से ईश्वर-स्मरण को दृढ़ और मजबूत बना सकता है। उसमें आयं संतान का धर्म नाश नहीं हो जाता। हमेशा हर-एक कर्तव्य में जिसका ईश्वर है, उसे रिववार या किसी खास दिन या निर्दृष्ट स्थान पर या पद्धित से ईश्वर-पूजा करने का प्रयोजन नहीं। आर्य संतान के लिये कभी वह जरूरी नहीं हुआ। लोक-व्यवहारसे मूर्ति-पूजा चल सकती है। भिक्तसे देवताओं को अपने समान वस्त्रालंकारों से भूपित किया जा सकता है, यहा तक कि बिल भी दी जा सकती है। इस लिये आर्य के लिये कोई खास विधिनिपेध नहीं है, कोई रोक टोक की बात नहीं है। केवल व्यवस्था है—

"ये यथा मां प्रपंचतेतांस्तथेव भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तं ते मनुष्याः पार्धं सर्वशः॥"

अर्थात्—"जो मुझे जिस रूप से पाने की इच्छा करते हैं, मैं उन्हें उसी रूप से मिलता हूं। सब तरह से मनुष्य मेरे शी निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं"।

भगवान् सर्वन्न हैं। उनका स्थान, नाम. काल, रूप नहीं है। सद स्थान, काल, नाम, रूप उनके इंगित से उनके आदर्श में वर्तमान है भौर उनकी ही बहाज्योंति से पूर्ण हैं। कहीं भी भेट समझना पार है।

> "य सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञान मयं तपः। तस्मादेतद् ब्रह्मनाम' रूपमंन्यं च ज्ञायते ॥"

ţ

उन सब धमों में मनुष्य की स्वाधीनता कौर २ पर रोक दी गई है। इतिहास इसका साक्षी है। उन सब धमों में विधमीं मान कर धर्म के नाम से लोगों पर जितने अपचार, व्यभिचार, रक्तरात और दौरात्म्य हुए हैं—इतिहास पाठक जानते हैं। बैसा होना स्वाभाविक है। प्रमाद-प्रस्त मनुष्य महामनीपी और महापुरुप हो सकता है. पर जब धर्म धारणा उसके निदेश में ही परिबद्ध और सीमायुक्त हा जाती है तब शिष्य-लोग असहिष्णु हो जायँगे—इस में असम्भव भी क्या है। धर्मों के प्रवंतक जब ईश्वर माने जाते हैं तब उनका दैहिक किया कलाप भी ईश्वर का किया कलाप है, साधारण लोग ऐसा मानने लगेंगे इसम कुछ अत्युक्ति नहीं। वस्तुतः यही हो रहा है, इस व्यक्ति-भिक्ति में ही तो मनुष्य ने धर्म नाम से, असहिष्णु होकर, अपचार किया है।

विश्व-तंत्र के नियम में आर्य ने विशाल स्वाधीनता अनुभव की, विश्व-त्रह्मांड के साथ अपने को एक मान कर, कमें को स्थिर करने में दर् यने रह कर, आर्य ने अनंत विश्व-लीला के भीतर उदार आत्मवीध अनुभव किया, स्यूलतः आर्य संतान विश्व कत्व भाव से आत्मत्व करने में समर्थ हुआ। व्यक्ति के राजत्व में, व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य में या व्यक्ति द्वारा आरोपित धर्म नीति में मनुष्य वह स्वार्ध-नता वह आत्म वीध, वह आत्म लाम केंमे पायेगा ?

इस आर्य भूमि में बौद्ध धर्म की बात की ओर भी तिनक दृष्टि पान करलें । बौद्ध-धर्म में रक्त पान नहीं, उदारता का अभाव नहीं। उसके विक्नीर्ण साम्य और समग्राणना को विश्वव्यापी कहें, तो भी कुउ हानि नहीं। क्षितु वहां भी व्यक्ति के उस आधिपत्य ने आर्थ धर्म की मुक्त स्वाधीनता में बाधा पहुंचाई है। बुद्धदेव इस आर्य जाति की संतान थे, आर्य धर्म में प्राणित, अ र्यानिष्ठा में प्रति पालित और आर्य आदर्श में गठित थे, अवश्य किन्त समाज की विशृंखला देख कर उन में उचित अहंकार उदय हो आया। बहुत अंश में चेद के सनातन धर्म में अधिष्टित होने पर भी, वह स्यूलतः उस धर्म से विच्छित हो गये। उन्होंने धर्म की परम्परा को ध्यान में न रख कर, अपना ही ज्ञान जगत् में फैला डाला।

बुद्धदेव के जीवन से पता चलता है कि जरा, दारिद्य और मृत्य देख कर उनके प्राणों का धका पहुंचा। यहीं उनकी पहिली भ्रांति है। जरा, दारिद्रय. मृत्यु. हरेक. मैगलमय महा विश्व-तंत्र की एक ॰ निर्दिष्ट विधि है—उन्होंने यह नहीं समझा। उन्होंने मनुष्य को दृःसमय मान क्तिया । जरा दारिष्टय भृत्यु से ममुप्यों का उदार करने का उन्होने भ्यास किया । कल्याणमय विधाना का क्ल्याण अहण करके उसका प्रति विधान करने का प्रयव किया - यहाँ अहंकार परिस्फुट है। अवस्य भादर्ग-त्यागी, महामहिम, उदार प्राण बुद्देव पृथ्वी के धम प्रचारकों में श्रेष्ट है. उन सरीखा निरवल्का नार्थ-होन, कर्म-नार्ग पृथ्वी पर और क्सिं। धर्म प्रचारक ने बताया या नहीं, इस में संदेह है। इस में इद्देव या उनके समधर्मी हिन्दू धर्मप्रचारकों की निंदा नहीं की जातीं। उन्होंने तो मनुष्य के क्ल्याण के लिये आन्मोन्सर्ग किया समाज का अपचार अनुभव कर, विधाता के विश्व निरेश का लोगों में प्रचार करने के लिये यह किया। कितु व्यक्ति विशेष के प्रचारित धर्म मे आर्य धर्म की सार्वजनीनता रहना सम्मव या म्वानाविक नहीं है- -कड़ने का यह ही मतलब है।

रक्तमांस-मय शरीर में जितने दिन मनुष्य ध्या हुआ है उतने ही दिन उसका व्यक्तित्व-भाव दढ है। वह महा-प्रायता के वल से जीवन को सार्वजिनक शक्ति का अही पूर्व अनुभव कर सकता है; लेकिन शारिरिक किया कलाप में सीमा वह रहने की वलह से वह सदा ही व्यक्तित्व भाव के प्रति आकृष्ट होगा। इसिलये दर्शन में कहा जीता है कि अहंकार प्रकाशित होने से प्रकृति गुणमय होकर इस नाम-रूप-मय-चित्र-जगत की सृष्टि करती है। सृष्टि के साथ अहंकार का नित्य सम्बन्ध है। मुक्ति में यह अहंकार नष्ट हो जाता है। सार्वजिनकता का अनुभव कर पुरुष मुक्ति की और जामकता है, लेकिन उसे तब जीवनमुक्त कहा जाता है—अर्थात् देह में रहते हुए भी, व्यक्तित्व धारण करते हुए भी, वह मुक्ति अनुभव करता है। इसिलये व्यक्ति कितना भी जीवनमुक्त हो, उसमें शारिरिक व्यक्तित्व के कारण अहंकार की छाया जरूर रहेगी ही।

इसिलिये बुद्धदेव मृत्यु के सोच मे पड़कर मृत्यु में संभवत अमृत नहीं देख सके। मृत्यु के परे का जन्म उन्हें असहय हुआ, इसिलिये उन्होंने निर्वाण की व्यवस्था की। आत्मा मृत्यु में भी अमृत में प्रवेश करता है—यह उन्होंने नहीं कहा। मृत्यु की विभीपिका में मनुष्य को त्रम्त देखकर उन्होंने, मानों, कहा—"मनुष्य! मृत्यु ही अन्त है। मृत्यु के परे जन्म होता है,—यह ठीक, लेकिन कर्म-बल से उस जन्म को रोक देने से मनुष्य का अत मृत्यु में हो जाता है। जरा, दरिद्दय दु'ख मृत्यु, आदि से मुक्ति पाने के लिये तुम इसी निर्वाण, इस अशेप मृत्यु, इस चरम विनाश के लिये कर्म सावन करो।"

वृद्धदेव के प्रचारित धर्म का यह कर्म विभाव आर्य धर्म की पर-रुपरा से लिया गया है, लेकिन 'दुःखनाश से निर्वाण' आर्यंधर्म में विच्छित है। मोटे रूप में इस दु ख-नाश के अर्थ, निर्वाण-कामना ने बौद्दमत को एक व्यक्तिगत मतवाद मे परिगत कर दिया। पारम्परिक कर्म-बाद से बौद्ध-धर्म मे यथेष्ट सार्व जिनकता प्रकाशित हुई। बौद्ध ने विशाल उदारता से विश्वजगत् का आलिगन किया। जड-चेतन उद्गिज से देव-मनुष्य तक, सर्वत्र बौद्ध का प्रचुर-प्राग । परिन्याप्त है-सव, लेकिन च्यक्ति का दुःखनाश और और निर्वाग प्राप्ति हो इस सब विश्वजनीन उटा-रताका केन्द्र है। इसमे आर्य की विधतंत्रैक बुद्धि नहीं है। विश्व नियम मे मनुष्य के आत्मलाभ के बदले मानो बौद ने, विश्व से विच्छिन्न होकर भाष्मनाश कर दु. व से मुक्ति पाने की कामना की है। व्यक्ति -प्रचारित धर्म बहुत उन्नत और उदार हो सकते हैं लेकिन उनमें आर्य की विश्व-नक्रक धर्मधारणा, आर्थ नीति की विशाल उदारता और विद्वेक ब्रांद् कः प्रभर् होना स्वाभाविक नहीं । व्यक्ति-प्रवास्ति-धर्म सार्वजनिक स्वतो विकसित मानव धर्म या आदि धर्म वा एक विभाव ही प्रकाश कर सकते है। इस्रिक्टे व्यक्ति प्रचारित धर्म की निर्दिष्ट क्रियाराशि में नार्वजनिक उदारता और आत्मबुद्धि का रहना उस प्रकार संभव नहीं है। भार्य धर्म सुविशाल और अनन्त है। ईसाई सुसलमान योद्दन्यमं सव उसके एक २ अङ्ग मात्र ह । मुसलमान का एकेश्वर-वाट ईमाई की हैं न बुद्दि-भक्ति, और निवांगेच्छु बौद्ध की कर्म साधना इनमे से इंड भी आर्य धर्म के लिये हैय नहीं है। आर्य किसी के प्रति भी असहिष्णु नहीं हे। कोई भी निर्दिष्ट क्रियाविधान आयं-धर्म नीति के लिये घृण्य नहीं है।

अर्थ का जगत् ईश्वरमय है । मनुष्य मानो सदा विधातृ निदेश से बाम करता है। वह अकाट्य निदेश ही उसका धर्म है-पह भक्त की वाणां है। मक्त ईरबर कें, आदेश में अपना मंगल देखता है—उसे अरंकार नहीं। वह ईश्वर की सम्पूर्ण दासता अवलम्बन करने से कृतार्य होता
है। वह ईश्वर से भिन्न है; किंनु किसी भी किया में वह अपनी भिन्न सत्ता
या म्वातंत्र्य रखने की इच्छा नहीं करता। आर्यधर्म का यह एक विभाव है
यह वैष्णव भाव है। इस दास्यभाव में, वैष्णव अपना नित्य निर्दिष्ट धर्म
पालता है। अपने कतंत्र्य में अपनी कोई आसक्ति या कर्तृत्व बुद्धि न स्व
कर सब ईश्वर में अपण कर वह कृतार्थ होता है। उसका अस्तित्व और
ईश्वर अस्तित्व भिन्न होसकते है—लेकिन उनमे पार्थस्य नहीं है। वह
उपासना करता है, लेकिन उस उपासना में अहंकार नहीं। उसकी आत्मा
ने विश्वमय ईश्वर का अधिष्ठान है। उसके अपने जीवात्मा के सिंहासन पर
परमारमा विधाता की श्रतिष्टा है। फलतः दोनो एक धर्मी एक स्वरूप
रे। जीवात्मा, परमात्मा का कोई भेट-उसका उद्देश्य नहीं है, समस्वय
ही उपकी आकांक्षा है।

विशिष्ट अह नवाद आर्य धर्म व्याख्या का और एक विभाव है। विशिष्ट अह न वादी लोग इस समन्वय की आकांक्षा करते हैं, यह सच है लेकिन उनके मत में ईश्वर का धर्म ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर या ब्रह्म, इस नामक्य-मय अनन्त सृष्टि के मध्य में अगरम विकास और आत्मलाभ करते हैं। जीवात्मा भी इस नाम-रूप-मय सृष्टि से पृथक् नहीं है, अन्यव वह ब्रह्म पदार्थ से भिन्न नहीं है। यह जीवात्मा अपनी २ नित्य निर्दिष्ट धर्म-साधना के द्वारा उस परमात्मा के अगवत्-आत्मलाभ में मिर्फ साहात्य करता है। जीवात्मा उसी ब्रह्म विकास का अंश है। अपनी स्व बर्म साधना में वह मुक्त परमात्मा का आत्मलाभ पूर्ण करता है। उसका

अपना अस्तित्व स्वतंत्र होने पर भी, उसमे प्रकृतिगत स्वातंत्र्य या प्रभेद नहीं है। जीवारमा, परमात्मा एक बस्तु है। विशिष्ट अद्वेत वादी स्पष्ट कहता है—"इस जीवात्मा के कर्मफल से मुक्त होजाने पर परमात्मा के साथ जो समन्वय होता है उसमे और प्रभेद नहीं रहता। जीवात्मा परमात्मा एक होजाते हैं—दोनो का पूर्ण एकत्व साधित होता है।"

अद्देतवादी का और कुछ अवलम्बन नहीं है। उसके मत से अविद्या, माया या अज्ञान के सम्पर्क से महाका आत्म-प्रकाश ही सृष्टि है। कर्मफल से माया की मिलनता या अज्ञान दूर हो जाने से मोक्ष होता है। इससे जीवात्मा परमात्मा का समन्वय, एकत्व संभव नहीं—क्योंकि उनमे कुछ भेद ही नहीं। ब्रह्म पदार्थ के स्थान, विभाग और काल ने पूर्वापर नहीं है। फिर भेद कैसे संभव है ? अनंत विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने २ धम में भात्मलाम करती है -- मनुष्य भी इसी तरह आत्मलाम करता है। मोक्ष में सबके पूर्ण ब्रह्म का विकास है। जैसे प्रत्येक मनुष्य में, उसी तरह तमाम सृष्टि में ब्रह्म आत्मलाम करते हैं। मनुष्य का कर्म या धर्म किसी अन्य ईरवर का आदेश नहीं है—वह अपना ही धर्म है। इसमें अपना ही मोक्ष साधन होता है। सिर्फ धर्म या ज्ञान बल से अविद्या के दूर हो जाने के कारण 'अपना' कर्नव्य, 'अपना' मोक्ष यह भाव नहीं रहता। व्यक्ति को अज्ञानजनित अहंकार विश्वमय आमा में पूर्णभाव से उद्घासित होता है—जाहिरा भेद बुद्धि मिट जाती है।

इन मतवादों में उत्कर्ष-अपकर्ष विचार करना इस प्रवन्ध का उद्देश्य नहीं है। ऐसे स्थूल कथन में वह हो भी नहीं सकता। तो इतना ही वह देना कि जीवातमा के साथ चाहे समन्त्रय हो, याण्कन्त्र या अमेद ईखा-पदार्य की किसी प्रकार की भी धारणा में सनातन धर्म की सित

11.

वृद्धि नहीं होती। आध्यात्मिकत खंडित नहीं होजाती। जीव और ईश्वर में व्यक्ति अपर-बुद्धि नहीं रखता, बाध्य होकर वह दूसरे का आदेश नहीं , पालता।

अन्य का आदेश बाध्य होकर पालन करने का भात्र होने से व्यक्ति की आत्मा शृह्वला म आवद्ध होकर संकुचित होसकती है। मुझे जो कर्तन्य मिला है, उसमे मेरा यदि कुछ साक्षात् मम्बन्ध न हो, मेरे लिये उसकी कुछ उपयोगिता न हो, तो वह मेरे समीप शुन्क और नीरस होजाता हे। अर्थ न समझ कर कार्य करने से, कर्म के प्रयोजन में आसिक्त तो रहे या न रहे, कर्म के साथ स्वाभाविक सहानुभूति तो नहीं ही रहती। एवं कर्म मं सहानुभूति न रहने से मनुष्य एक जडाँपंड—एक कल— रहजाता है । आर्य ने ऐसे जडिंपड या कल कभी मुखे कर्तव्य में ही जोवन नहीं विता दिया। उसकी धर्म धारणा किमी कटोर गुष्क आदर्श के अनुसरण में नहीं विधी रही इस प्रकार का कटोर शुष्क आदर्शानुसारी एक दार्शनिक दल है। उसको अंग्रेजी मे रेशनलिम्ट!lationalistकहते हैं। उनके मत में, शुक्क हो या सरस— आदर्श का तो अनुसरण करना ही होगा । आर्थ की धर्म साधना उनके आदर्श अनुवर्तन के सदश नित्य औषधियेवन नहीं है। उसकी कर्मे -प्रेरणा, आदर्श की चात्रक मार नहीं है।

आर्य वर्म आन्मलाभ की सरसता से पूर्ण है। किसी के ईश्वर के साथ समन्वय में आन्म लाभ, किसी का एक्ट्य में, किसी का अविद्या के आपर हट जाने में आन्मकाभी होता है। जगत् को ईश्वर-मय मान कर अपने वर्म में आर्य ने सप प्रकार से ईश्वर को आन्म समर्पण दिया था । भक्ति मार्ग के स्वभाव-सरल-आतम दैन्य के अनुकरण में लोक ज्यवहार में, 'ईश्वर का निदेश' 'विश्व का आदेश' आदि प्रचलित हैं, यह ठीक, लेकिन इन सब में आर्य प्राण का परमादर्श वही आतम लाभ है। फलत- जो ईश्वरीय सत्ता समस्त चराचर जगत् में ज्याप्त है, जिस की चिर जीवन्त ज्योति में विश्व-त्रह्माड है दैदीप्यमान है, वही सत्ता मुझ में पूर्ण विराजित है—या मैं उसी सत्ता के साथ एक हूंगा, या मिल्ह्र्ंगा उम्मी सत्ता में मैंने अपनी आत्मा समर्पण को, मेरी आत्मा में उनके अधिष्टान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लिये भक्त किन गाया—

"दूर देवालय में जाने का प्रयोजन क्या ? "आंखें खोले देख इस भीतर के अंतर में; "इस्कैलाश में ही झरना वह प्रोम का "है, करते निवास स्वयंभू शंकर जिस में"

विश्व सत्ता-रूप-वही स्वयंभू-शंकर मेरा आत्म पुरुष है, या मेरी आत्मामे उसका निवास है। वह आत्मपुरुष ही सृष्टि का मूलाधार है। उनके नियम से, उनके निदेश से, सृष्ट वस्तु का धर्म निर्दिष्ट है। संसार के बंधन में,अविद्या के आवरण के भीतर में उस आत्मा को विभल भाव में अनुभव कर सकूंया न कर सकूं-मेरे भीतर, सृष्टि की विचिन्नता-सम्पादन केलिये,अपना धर्म स्वयं ग्रहण करने के लिये, वहीं आत्म पुरुष. वहीं न्रद्य-ज्योति विराजित है। तमाम सृष्टि-सत्ता खोजने पर में जिस आत्म पुरुष का परिचय पाता हूं, अनंत विश्व जिस के द्वारा जीवित है, मेरे संदूर वहीं, कीचड में कमल जेसी. विराज रही है। भीतर झाक कर देन्व सकने

से उसी को देखूंगा । आर्य के अपौरुषय वेद यही प्रमाण करते हैं---आप्तवाच्य यही स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार निर्मेल अध्यात्म भाव से आर्य ऋषि ने विधाता के निदेश को अपना कर्नेब्य, अपना धर्म समझा। धर्म में इस प्रकार निजल्ब आने से आदर्श में शुष्क कठोरता नहीं रहती। आत्मा मानो धर्म के संयम द्वारा अपने कर्म को स्वयं साधन करती है। बाध्य-बाधकता की अरुचि नहीं है, तौभी कर्तव्य दृढ़ और स्थिर है। आर्य स्वाधीन आचरण करके विधाता का निदेश पूर्ण करते हैं--दूसरी भाषा में आत्म-लाभ करते है। सृष्टि में आतम-ज्याम करके ईश्वर 'सर्व-भूत' के 'हहेश' मे अवस्थित है। जितनी भर सृष्ट वस्तु हैं, अपने २ कर्तन्य या धर्म में रह कर द्देश्वर का यह सृष्टि-रूप आत्म-विकास सम्पन्न करती है, सृष्टि की किया चलाती है। इस प्रकार अनंत सृष्टि में परमात्मा प्रकाशित होकर आत्म लाभ करते है। आर्य का विश्वास है कि वह उस निज वर्म मे आत्म-राभ करेगा। इस लिये आर्य का धर्म एक ओर जैसा ईश्वर का निदेश है दूसरी ओर वैसा हो आत्मधर्म या म्ववर्म है। म्वधर्म से तालप्य है विश्व-तंत्र मे अपना निर्दिष्ट धर्म या कर्तब्य, एव विश्वातमा तथा जीवाना के आत्म लाभ के लिये धर्म या कर्तव्य । इस प्रकार स्त्रधर्म का दिविय अर्थ एक और अभिन्न है।

आर्य का महा कर्तव्य, उसका धर्म, और संयम आत्मलाम का मार्ग है। आर्य करिय ने स्पष्ट गाया—

> 'आत्मानं रिधनं विद्धि शरीरं रथमेवतु, "वृद्धि तु मार्गथ विद्धि मनः प्रग्रह मे च,

"इद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् । "आत्मेन्द्रिय-मनो-युक्त भोक्तेत्याहुर्मनीषिण ॥

अर्घात्—जेसे रथी. सारधी और अश्व आदि के द्वारा, प्रकृत मार्ग से गन्तज्य स्थान पर पहुंचता है, उसी तरह धर्माचरण मे आत्मा को रधी मानों। शरीर उस में रथ है, बुद्धि सारधी, अक्षु-कर्णादि हर्द्विया अश्व मन पद्या, और इन्द्रिय-प्राह्म या भोग्य वस्तु (समस्त विपय) मार्ग हैं। इस पकार इन्द्रिय-मनो-युक्त जो आत्मा है वह भोक्ता अर्थात् सुख दुःख आदि फल का आधेकारी, है। इन सब को संयत कर मोक्ष, या १ आत्म लाभ, पाना होगा—यही ज्ञानी बतलाते हैं।

इस प्रकार आत्म संयम से धर्म करने, कर्तव्य-निरत होने पर आत्म-ज्ञान होता है। अतएव आर्य धर्म सिर्फ विधाता का निटेनं नही—उस मे सम्पूर्ण निजत्व है। इस प्रकार धर्म-कर्नव्य में प्रतिष्ठित रह कर आर्य विमल म्बाधीनता का भोग करता है उस में गुरु के उपदेश या निवेश सरीखी कितनी ही ज़ाहिरा लाच री रह सकती है, लेकिन वह परिणाम मे, अमृत के समान सरम है। जब आत्मकल्याण का ज्ञान नहीं होता तब, साधारण लोक व्यवहार में, कभी विषय सो नीरस सा भी माल्यूम पड़ने लगे, पर परिणाम में प्रीतिवर और संतोप विधायक ही हैं। दूसरेके आधीन वाध्य हो कर कर्म करते समय उसके निर्मम भाव से जो उसका आवेश पालन किया जाता है। यह आवेश उस नरह का कठोर और पर-राज्य के कर्नव्य के समान शुष्क नहीं है व्रिष ने इसलियेगाया।

<sup>&</sup>quot;यस्त्वातम वान् स एव स्वराट् भविन ।

अर्थात्— 'जो आत्मवान् हे वही स्वराट् है।" जो आत्मलीम करता है— वह स्वराज्य पाता अर्थात् स्वयं अपना राजा होता है—समस्त बंधन मे मुक्त होजाता, परम ब्रह्म-ज्योति में प्रतिष्ठित होता है। आर्थ धर्म-मार्ग का अनुसरण कर परम ब्रह्म मे प्रतिष्ठित हुआ, उसने अपने को विश्व परिवार की संतान अनुभव किया, समस्त विश्व—तत्र का शुद्ध प्रीतिकर और स्पष्ट आभास अपने भीतर देखा। विश्व-एकत्व भाव की हृदय में धारणा कर आत्मलाभ करने का अभ्यास, उसके प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक शरीर-चालन में, यहां तक कि प्रत्येक निश्वास न दीख पड़ा है।

यह विस्तीर्ण भाव ही प्रकृत आर्य-भाव है। यह गम्भीर और व्यापक आध्यात्मिकता आर्य-जीवन की मूलाधार परम-पीठ है, आत्म-पान्ति का अधिष्ठान है। धर्म और कर्तव्य-निरत आर्य-प्राण की यह आ यात्मिक व्यापकता सरस आत्मभाव, और आत्म निवेश ही आर्य का आर्यत्व है। आत्मसम्पीण में आर्य का आत्मलाभ है, आदेश-पालन में आर्य का म्यधर्म है। यह उसका दर्शन सिद्धात नहीं, युक्ति का खेल या तक्ष्वाद का अहंकार नहीं—यह उसकी नित्य किया है इसमें ही वह जीवन धारण करता है।

## पंचम अध्याय

## श्रार्य जीवन की साधना-श्रात्म मसार



वन साधना-मय है; साधना से सिद्धि होती है, उद्देश्य साधित और आदर्श प्राप्त होता है। आर्य भूमि में यह कोई नई बात नहीं है। व्यक्ति जीवन में, परिवार में, समाज मे—सर्वत्र—आर्य जीवन साधना-मय है। ब्राह्मण के जीवन को समाज वा आदर्श

मानो तो देखोगे कि, इस सुबह से अगले सुबह तक उसका किया-कलाव अनवच्छित्र भाव से वॅधा हुआ रहता है। आलस्य या अपचार वा अव-काश उसमें नहीं। केवल ब्राह्मण के विषय में ही क्यों कि सब ही के जीवन में इस प्रकार कर्म-साधना का मार्ग निश्चित है। इन सब को वर्ण धर्म कहते है। ये तो, समझों, प्रति दिन की किया हैं। इस के बाद समस्त जीवन को साधना-परस्परा में बाध रखने के लिये आध्रम-धर्म की दिवि है। आर्य, जीवन में चार आध्रम बाब कर, उसे विस प्रकार सतन कियावान् और उपयोगी बनाया गया है—सब जानने होंगे। पहिले विद्याभ्यास करने का विधान, उसके बाद संयत सामाजिक गाईस्थ्य, फिर वाणप्रस्थ में आत्मोन्नित के लिये योग और धर्माचरण अभ्यासःऔर सब के वाद निर्भु क्त मिक्षु की जन-सेवा। आर्यने इस समस्त महा-साधना-परम्पराम जीवनगढ़ने की व्यवस्था कर रक्ती है, समस्त जीवन को कर्तव्य की चिर-साधना-भूमि धनाया हुआ है। धर्म के अभ्यास और ईश्वर-पदार्थ के अववोध के लिये, वेशंत तत्व के उपदेश में, ज्ञान-योग के अभ्यास और कर्म-योग की साधना से लगा कर जन-साधारण के लिये पुराण की रुचि-कर अप्यायिका तक, नाना भाव से नीति का प्रचार और अभ्यास इस भूमि में चिर काल चल रहा है। आर्य कभी जीवन में लक्ष्य-अष्ट नहीं हुआ या लक्ष्यहीन हो कर नहीं चला। जीवन की समस्त प्रवृत्ति और राय-कलाप संयत कर उसने स्थिर आदर्श का अनुसरण किया और माधना में सिद्ध भी पाई।

आर्य-जीवन की धर्म धारणा के प्रसङ्घ में इन सब विषयों की ओर लक्ष्य किया गया था। लेकिन यहा उसी बात को साध ना और मिद्धि के लक्ष्य-विन्दु से समझा देने की आवश्यकता है। आर्य-जीवन क्रांच्य मय है—कर्म में प्रगाट है। आर्य ने जीवन की कर्तव्य राशि को इस्वर का आदेश और विश्व-तंत्र का अंगीभूत मान कर हमेशा उसी के अनुसार अपनी कियाओं का विधान करने का अभ्यास किया है।

मनुष्य स्वभावत स्वार्थी है। स्वयं वास्तव में क्या पदार्थ है ? या किस लिये वह पैदा हुआ है ? विदव की अन्यान्य दस्तुओं के साथ उसका क्या सम्बन्ध है ?—ये सब बात वह सहज ही नहीं सन्द्र जाता, समझने का प्रयास भी नहीं करता! 'में "मेरा" "मुसे" कह कर वह स्वार्थ में चित्त लगाता है। वास्तव में उस स्वार्थ का कुछ अर्थ नहीं है। विश्वतंत्र से विच्छित्त "में" जैसी कुछ चीज नहीं है। विश्वतंत्र में मेरा एक स्थान है—यह सच; विधाता की सृष्टि में मेरा कुछ स्वतंत्र कर्नत्य है—यह सच, लेकिन उस तंत्र से विच्छित्त होने पर में कोई नहीं हू—कुछ नहीं हूं। यह सब बात मनुष्य हर समय नहीं समझता। फिर, कभी दार्शनिक-विचार-प्रक्रिया से समझ जाने पर भी उस पर कियावान नहीं होता। इसे ही शास्त्र कार लोगों ने मोह, माया, अज्ञान आदि नामों से पुकारा है। इस अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान के अनुसार अपनी किया विधान करने के लिये मनुष्य को चेष्टा और अभ्यास की जरूरत है। यह ही जीवन की परम साधना है।

भार्य ने जीवन में यह साधना समझ ली थी--यह यतलाने की आवरयकता नहीं। संकीर्ण स्वार्थ-परता से बाहर निकलकर जीवन नो जगत में मिला देना आर्य का चिर-लक्ष्य है। इसमे वह, अनंत क्तंत्र्य में आत्मो-त्सर्ग करता है। इस साधना में उसका आत्म-प्रसार-भाव इनना टट है कि वह चराचर, सर्वत्र, अपने सदश आत्मा देखकर अनत प्रमि में, अपना प्राण एकीमूत कर देता है। जगत् में जिस विश्वातमा का उद्घेद वह देखता है वह स्वयं भी वहीं आत्मा है, यह अनुभव कर बहता है—"मोइट अर्थात्—वहीं में हूं"। यहीं आत्म-प्रसार उसकी साधना है, और "सोइहंबुद्धि"—या आत्म लाभ के लिये यह अनन्य संधीरण आमोत्मर्ग हीं उसकी सिद्धि का लक्षण है। यहीं 'सोइहं या आत्मलाम उमका आदर्श है। अनंत क्रंब्य-लीला के बीच अपना महीवान विश्व-व्यक्तित्व लनुभव करना ही उसका जीवन है।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह आत्मोत्सर्ग, यह आत्मप्रसार-साधना आर्य भूमि में कभी दर्शन या नीतिवाद का उपदेश नहीं।
आर्य की विलक्ष्य मामूली जीवन किया में भी यही दीख पडता है।
हरिक्च-द का आत्मवान, दधीची का आत्मोन्सर्ग आदि बहुत प्राचीन है—
पुगण की बाते है। और हर्पवर्धन की अनन्य-साधारण उदारता
मेगास्थनीज और फाहियान-वर्णित भारतवर्षीय इतिहास की बात है। इसप्रकार
जातीय चरित्रके आलेख्यमें जातीय साहित्य और इतिहास भरपूर है। द्विजाति
के सन्यास और योग-साधना से श्रूड के धर्म तक, सब मुक्ति या आदर्श
लाभ का मार्ग है—यह धर्म शास्त्र के अक्षय अक्षरों से टक्कता है। यह
सब नीति ही जन-माधारण की पाकृति-किया में थी और इसल्ये ही
पुराण-प्रवचन आदिमें वे स्पष्ट उदाहत और प्रमाणित रही। पुराण, प्रवचन
टिनिहास की बात छोड दो तो भी, आये की दैनिक जीवन कियामें भी. सदा
यही जीवन-सावना और यही आदर्श-लाभ का प्रयक्ष दीन्य पडता है।

आर्य का जीवन कर्म-मय है। उसने अपने कर्म-मय जीवन में भी किमी आमिक्ति या फल-लाभ की आशा नहीं रक्वी। उसका विधाम है कि जीवन में फल की आशा से कर्म करने पर कर्म में, 'मेरा' ऐसा अहंकार पंदा हो जायगा, व्यक्तित्व से विध-भाव स्वलित होगा, आम लान नहीं होगा, माबना व्ययं होगी, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी—मुक्ति नहीं मिलेगी।

वर्म-दृष्टि से ससार एक वॅघ है एक कर्म या कर्म-राशि की परस्परा है एक कर्म-मय साबना का क्षेत्र है। इस वॅब या आवहना के कारण स्वार्थ-भाव या अहंकार-वृद्धि होनी है। अपने को कुछ सस्पर्य कर्नच्य और सुल-दुःख मे आबद्ध मानने लग जाने से उसकी विशाल विश्व-दृष्टि सोमाबद्ध हो जाती है वह 'मेरा' यह भहंकार करने लगता है कर्म मे कनंद्रय ज्ञान करके फल की आशा रखता है। संसारी प्राणी की यह स्वाभाविक प्रवृति है। इस लिये नसार मे कर्म की साधना, मदा निरवाच्छित कर्तच्य का अभ्यास, करना होगा। अभ्यास-वल्ल से जीवन को, विश्वयमें का अंगीभून मान कर, सिर्फ कर्तच्य-मय अनुभव करना होगा। आर्य का विश्वास है कि इस अभ्यास में असमर्थ ठहरने पर भगवान ने द्यक्ति से कहा—"मम कर्म परमोभव." अर्थात्— मेरा कर्म करते हो सदा यही विवार रक्लो। इस से साधना का मार्ग सुगम होगो। इस साधना मे आत्मा को रमा देने से मनुष्य 'नाष्नोप्ति किल्विप्त' – और मिल्रनना नहीं पाता, अर्थात् वह विश्व तंत्रेक धारणा से अष्ट नहीं होता, अज्ञान जित्त आत्म-मोह उसे नहीं रहता। वह यंत्रन में सुक्त हो जाता है—उसे सिद्धि लाम हो जाता है।

जनकादि सिद्ध पुरुष लोग इस सिद्धि-राभ के विषय में आर्य के ऐतहासिक आदर्श है। जनक मिथिला के राजा थे-प्रजा, रंजन और प्रजा--रालन में तत्पर थे, नित्य नियतं भाव से अपने स्थिर धर्म-क्नंब्य में निरत थे—तौभी वह सिद्ध और मुक्त थे। इसी लिये वह कड़ सके—

''मिथिलायां प्रदीप्तायां न में लाभो न में झित ।'

अयांत्— "मिथिचा के जल जाने पर भी न मुझे इन्न लान और न कुछ क्षति। ' लेकिन इस लिये उन्होंने मिथिला के प्रति अपने कर्तेच्य पालन में लेश मान्र असावधानता नहीं दिखाई। प्रजारजन के लिये

समय कर्नेच्य की संयत और कठोर साधना में, प्राण की विशाल न्याकुलता के मध्य मिथिला के राजा होने पर भी ऐसे निर्लिप और फला-कांक्षा भिरहित भाव से कार्य करना सिर्फ आर्य भूमि में ही संभव हुआ। वह अपने को विश्व-शक्ति का एक निर्दिष्ट अंश मान सकते थे। प्रत्येक पढार्थ मे उन्हे जितनी अपने में भी उन्हें ठीक उतनी ही ममता थी। यूरोप में वचन है कि रोम नगर के जलने के समय रोम-सम्राट् नीरो आनंद से सितार गा-न्यजा रहेथे ( Nero fiddled when Rome was b rning ) उन्हें भी ऐसी ममता नहीं थी ! लेकिन ममता का अभाव सिर्फ विलास-जनित-अवहेला का फल है। किसी भी व्यसनी विलासी में ऐसी जाहिरा निर्ममता हो सकती है, किनु जनक की निर्मम कर्म-साधना, धर्म-धारणा मे विश्वतंत्रीक-बुद्धि, उससे विलक्क्त भिन्न है। जनक की निर्ममता मे व्यसन-जन्य अवहेला नहीं है। वह निर्मम ये पर कियाहीन नहीं । विशाल धर्म-भाव से विश्व-प्रोरणा अनुभव कर वह विध-तंत्र में अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करने के लिये निन्दिसभाव से कर्प-निरत थे।

विवाता के राज्य में विधाता स्वयं कियामय-रूप में विराजित है। विध-नंत्र उसी विधात-शक्ति से परिचालित होता है। "मैं" वहीं शक्ति हु—वहीं शक्ति मेरे भीतर प्रगट उठती है। सूर्य न हो तो जीव-जगत का सोन्दर्य और जीवन नहीं, और वर न रहे तो सूर्य की वदा-र्न्या और उपयोगिता नहीं—हसी प्रकार 'में' न होने से विध नहीं और विश्व न होने पर 'मैं' नहीं हु। अर्थात 'में' वहीं हु—सोऽहं। यहीं जीवन हा अर्थाद है। और यहीं उसकी मुक्ति है।

सूर्य और ग्रह-जगत् परस्पर की अपेक्षा रखते हैं परम्पर के प्रति उन में जिस तरह आपेक्षिक उपयोगिता है, जीवन के साथ विश्व का वह भापेक्षिक भाव ही बंध है। वह आपेक्षिक भाव जितना दृढ होगा व्यक्ति उतना ही अपने को भिन्न और स्वातंत्र भाव से उपयोगी मानेगा। इस ने उसका बंध दृइ होता है। दृढ़ हो या शिथिल, इस बंध-धारणा में मनुष्य अंधा हो या मुक्त इस कर्म बंध के मध्य में ही उसे रहना होगा। इस लिये आर्य इस कर्म बंध के बीच में मुक्ति की कामना करता है। जीवन की कर्म साधना में यह मुक्ति ही साधक का लक्ष्य है। कर्म ही आर्य की साधना है, कर्तव्य ही मार्ग है। इस लिये उसने ईक्षर वाणी सुनी—

"नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म त्याज्यो हाकर्नण.।'

अर्थात् '(ईश्वर कहते हैं ) मनुष्य त् नर्वटा कर्म कर, रम न

कर्म से आसक्ति छोड़ना और कर्म छोड़ना एक यान नहीं। समार -निवास तक कर्म करना ही पडेगा। क्योंकि—

'शरीर यात्रापि चते, न मसिडेटकर्मण।'

अर्थात्—"कर्म न करने से (ससार की और बाने तो दृर) नेरी (सामान्य) शरीर-यात्रा भी नहीं चलेगी।

संसार वर्म भूमि है। विश्वनत्र कर्म से चलना है। वर्म के दिना नंतार असम्भव है। जो जनकादि कर्म छोट मके थे, या कर्म मे आसिनहीन हुए थे उन्होंने भी— "कर्मणेवहि संसिद्धिमाम्थिताः जनकादयः

अर्थात-"केवल कर्म में ही सिद्धि लाम की थी"

जगत को इस कर्मतंत्रता के विषय में हु धारणा होजाने में सिद्धि होती है। उस समय कर्तव्य को ही मनुष्य जीवन समस लेगा है। जगत में हर एक अपना निर्दिष्ट कर्म करेगा। कोई कर्म नीच या रुंच नहीं है। इसलिये कहा गया है कि—

"विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनीचेव श्वपाके च. पंडिताः समदर्शिनः।"

अर्थात—विद्या, विनय सम्पन्न व्यक्ति, ब्राह्मण गौ हार्था, कुत्ता चंडाल—विद्वान् सबको बरावर मानता है।

यह समज्ञान ही साधना की सिद्धि है। इस समज्ञान से मुक्ति होती है। इसी समज्ञान के लिये कर्म, ज्ञान भक्ति, आदि नाना स्थिता है। यहीं समज्ञान विश्वतत्र के यथार्थ ज्ञान का फल है। इसको ही आर्थ लोग आत्मज्ञान कहते है। मैं कान ह १ - स्या हूं १ - यह ज्ञान होने से ब्रह्मां की ज्ञान होता है। विश्वतंत्र की नियम-बद्ध कर्ममण्यता समझकर मनुष्य अब अबंकार तत्त्वेता है, प्रकृत आत्मज्ञान में आत्मोत्सर्ग करके आमर्थान करता है। इसलिये कहा है—

'उद्धरेदात्मनात्मनम्"

चर्यात-- "आत्मा से आत्मा का उद्धार करो" ।

अनंत—विश्वातमा का ज्ञान होने पर शुद्र मानवात्मा का अहरार उसमें लीन होताता है। मनुष्य समझता है में कोई नहीं है। बास्तव में अनंत विश्व कर्म-तंत्र में मेरा एक यथोचित स्थानमात्र है। और उसे हिसाव मे सूर्य, चंद्र. तारों में लेकर कुत्ता. चांडाल, तरु पर्वत तक—सवका एक २ स्थान है। जो में हूं वे भी वहीं है—सारा संसान वहीं है। इस भाव की धारणा, यह आत्म-प्रसार. आत्मा को इस समान आत्मा को जगत मे न्याप्त देखना ही आर्य की समस्त साधना का लक्ष्य है। एवं यह विश्वतंत्र का ज्ञान यह विश्वातमा का अवदोध और उसमें प्रकृत बारणा हो उसकी सुक्ति है।

इस बात को ऐसे दाशंनिक भाव में समझ लेना किसी २ के लिये दुरिश्वास्य होसकता है। विश्वशक्ति का अनंत विकास मेरे ही अंदर है, विश्व शिन का विकास ही मेरा जीवन है, मेरे न रहने में समस्त विश्व के न रहने पर में भी नहीं हुं—यह सब बात एक मामूली उदाहरण से समझ ली जायगी।

धन मंसार में सिर्फ नारोवार और व्यवहार के लिये हैं। लोग उसमे खादा, पेय और पिरधिय खरीदते हैं। कोई उमें अपना बनावर नहीं रख सकते। जो धन इन्हा करता है। वह भी उसे नहीं रख पाना-वह मकान खंडे करना है, बगीचे लगाता है, बक्स अलमारी बनाना है आदि। इस तरह अन में धन शिट्यी और अमजीवियों के हाथमें जावर उनके लिये खाद्यपेय जुटाना है। वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर जुट भी न हो तो उसे चोर ही लेजाना है। या समाज के असद्-द्यवहारी लोग हो उस पर करजा जमा बैटते हैं। वह हमेशा एक से दुमरे हाथ को जाता है एवं हमेशा खाद्य-पेय-परिधेय जुटाने के बाम में अना है। यह धन की अकृति है। किनु नोभी लोग धनु फंचय करते हैं—उसे ज्यादर रखते हैं, सोचते हैं यह धन 'उनका' हैं, िकतु फल से बाध्य होकर वे उसे अन्य हाथ में देते ही है। जो ज्ञ नी है वह ऐसा नहीं करता। धन की प्रकृति के विपय में उसे सम्यग् धारणा रहती। यह उसको व्यवहार या वितरण करता है—गाडकर नहीं रखता। उसमें उन्हें 'मेरी' ऐसी विशेष ममता या अहंकार नहीं रहता। िकतु यह ज्ञान लोक-साधारण को सहज ही नहीं आजाता। इसलिये साधना जरूरी है। धन का प्रकृत अर्थ समझ विशेषः मनोनिवेश कर उसी के अनुसार कमें अभ्यास करना साधना है। इस में सिद्धि होजाने में और धन की ममता नहीं रहती।

धन के सम्बन्ध में जो कहा गया जीवन के संबंध में भी वहां समजना होगा। जीवन का ज्यवहार ही उसका अर्थ है-उसकी यथार्थ उपयोगिता या उद्देश्य है । कर्म ही जीवन का व्यवहार है । निर्दिष्ट कर्ममे उसकी यथार्थ उपयोगिता प्रतिपादित होती है। जगत् में प्रत्येक जीवन की प्रत्येक बम्तु की, निर्दिष्ट किया है, वह न रहने से विधतंत्र व्यंग होगा। क्ति इस व्यवहार का भाव सहज नहीं आता । इसलिये साधना का प्रयोजन है। इस साधना में सिद्धि होने पर समस्त विश्व-जीवन का भार हदय में प्रतिफलित होता है। मनुष्य के और अहंकार नहीं रहता। अज्ञान, ज्ञान को नहीं आवृत कर सकता । जीव का मोह नष्ट होता है-यह मोह नाटा टी आर्य जीवन की सिद्धि है। कर्म का अन्यास कर्म की प्रकृति का अववीय, और समस्त विश्वतंत्र में आत्मव्रसार की धारणा करना इसी सिंहि का सार्ग है। इस सार्ग से ही आर्य जीवन की सापना है। यह जो साबना और सिद्धि की बात की गई-वह सिफ अर्थ का दार्शनिक मत नहीं है, आग्न वाक्य का नीति उपदेशक नहीं है। बह पुराण सिर्फ डीतहास के उदाहरण को ध्यान में रखहर प्रतिपादित की

गई है। कितु सिर्फ पुराण इतिहास ही क्यो, जीवन के इस लक्ष्य की साधना आर्य का नित्य व्रत है। यह आत्म प्रमार और आत्मोत्सर्ग की नीति आर्य की टैनिक अभ्यास किया में भी स्पष्ट दिखाई देती है। इस देग के जन साधारण की सरल ईश्वर-परायणता और कर्म की निष्टा. आकृतिम अतियेयता और निरहंकार टान, आज भी प्रत्येक यंदिगिक संदुच्छ की दृष्टि आकृषित करेंगे—यह सब आत्म प्रसार-साधनाका फल है।

प्रवाद है—और सब जानते भी होगे—िक इन्द्रबुम्न ने निग-चल धाम में अक्षय-कीर्ति सम्पादन करके ब्रह्मा से बर मांगा—"मुझे यह बर दो कि मेरे कुल में कोई न रहे। जिस से इस कीर्ति को मेंग कह कर अहंकार करने वाला कोई न हो। कुल रक्षा करना आयं की कितनी उपादेप और प्रिय बस्तु है, और ममाज में उस के लियं कितना नादर और प्रभाव है—सब जानते हैं। किंतु इन्द्रबुम्न का आसीएमां भी आयं के जातीय-माव और उस्ती जातीय-माथना का पर है। इन्द्रयुम्न तो प्रमाण और आदि प्रवाद के विषय है इस देश में दिनने हैं। मन्द्रिर, मठ देवालय, पु करिणी आदि मव विग्यतिष्टित रहे हैं। बहीं भी संगमरमर पर अपना नाम खुदवा लोने वा लिए नहीं है। बीवन की किया में यह आमोरमण केवल आर्य के मनीप ही मानव है। यह उसकी माधना है—यह उसका लोवन है।

अनेक आक्षेप करने है कि इस देश से जिलित दिन्हास नहीं है। अवस्य वर्तसान की आवस्यकता की दिए से यह आश्रीप की वान हो सकती है लेकिन सार्गित आई ने आ स-प्रसार-साथना आयोगा की हो सहीयसी दीका जान की उससे उसने अपना निजाद विजया गक्ता ही नहीं । यहां तक कि किसी कर्म को उसने बास्तव में अपना म्वतंत्र कर्म नहीं समझा । समस्त कार्य को अनंत मानव जानि का तथा विश्व-तंत्र का कार्य मान कर उसने महा जातीय जीवन में आत्म दान कर दिया । अनंत विश्व-शिक्तके साथ जिसने अपना प्रभेट नहीं देखा, उसके ममीप किसी कीर्ति या कर्म में अपना नाम छोड जाने का अहंकार कहीं सम्भव नहीं । यहां तक कि चिंर-त न् आत्म-प्रसार का अभ्यास करके उसी महा सावना में दैनिक श्रुट किया-कलाप के भीतर आर्थ ने आत्मोत्त्तर्ग करना भी सीखा, और कर्म में भी समर्थ हुआ ।

ोंक की शिक्षा और समय की गित नियमित बनाने के लिये इतिहास आवश्यक है। इतिहास से पूर्व लोगों की किया गित और कर्म य फल को लक्ष्य कर मनुष्य को अपना कर्तव्य स्थिर करना पडता है। इस तरह इतिहास से मनुष्य जो शिक्षा पाता है उस से वह भविष्यत् है लिये साववान होता है। कितु इस सब सावधानता की शिक्षा के मध्य में मनुष्य का अहंकार और कर्म फल में आसिक स्पष्ट दीप पडती है। विश्व-तंत्र के नियम से मनुष्य जो प्राकृतिक शिक्षा पाता है उसके साथ नुजना करने से यह इतिहास की शिक्षा कृत्रिम है। इस से मुक्ति की शार न जा कर, मनुष्य के, कर्मवय के मध्य आवह हो कर विश्व-तंत्र नियम से करना अधिकाविक विच्छित हो जाने की सस्भावना है।

टम लिये इस कृत्रिम शिक्षा के लिये क्रिया-विधान करना अर्थ के रिये म्बानाविक नहीं है। आर्थ जानता है—कर्म मगवान का है विट्य-तत्र नित्य नियम से क्रमेंफल आप ही फलता है। इतिहास का अर्थात लोक क्रिया या घटना सींश की विद्य-तत्र में जो उपयोगिता है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। घटना और लोक किया का फल और प्रभाव विश्व-विधान में नित्य वस्तु है— उसका विनाश असम्भव है। इस लिये इतिहास नष्ट होने की वस्तु नहीं है। इतिहास से फड अहंकार और जिक्षा केवल बंध का लक्षण है। आर्य के भाव के अनुसार वह जगत् में अनावश्यक है।

वास्तव में साधारण स्यूल दृष्टि से देखने से भी साफ़ मालूम पडता है कि कोई चिता या कर्म पृथ्वी में एक बार प्रचारित हो जाने पर नष्ट नहीं होता। आज जो हम लोग शिक्षित और सभ्य है वह कितने ही युगों की जातीय चिता और कर्म का फल है। कितु किस की चिता और किस के कर्म का फल है—ंसो कोई बता नहीं सकता।

आज हम लोग खेती करते है, अपनी रोटी बना कर खाते है, आग जलाते हैं सृि के प्रथम दिन हमारे आदि पूर्व पुरुष लोग इन सब को शायद एक साथ ही न जानते होंगे। किस ने पिहले अग्नि का आविष्कार किया, हल जोता, खड्डी पर बुनना चलाया—वह हम नहीं जानते, किंतु इन सब कायों के फल कायम ही रहे। प्राकृतिक जीवन-विकास में मब कर्म सृष्टि में कमशा: प्रसार लाभ करते है। इतिहास लिखा न रहने पर इतिहास नष्ट हो जाता हो—सो बात नहीं। वरन् लिखित इतिहास से तो केवल मनुष्य के पुरुष—कार के बढ़ जाने की आशंका है। अमुक ने यह किया नो यह नतीजा निक्ला, में अब वह करूं वा नहीं—यही इतिहास शिक्षा का फल है। इस पुरुषकार-प्रधान जीवन-संग्राम-युग में अवस्य इस नरह की इतिहास शिक्षा एवं तटनुयायी साधना का यथेष्ट अवकाश है। किंतु जीवन के प्राष्ट्रितक विकास में वह सम्भव नहीं।

मनुष्य बढता है। जीवन की पूर्व पूर्व अवस्था का फल परवर्ता अवस्था में रहता है। प्राकृतिक भूयोदर्शन (कुटरती तर्जु वा) या किया। प्रवाह चलना ही है। यह एक अनार की प्राकृतिक साधना है। फिर मनुष्य उपदेश पाता है, उपदेश के अनुसार फलाफल विचार कर, उस उपदेश को याद रख कर, तदनुसार कार्य करता है—यह और एक प्रकार की साधना है। यह प्राकृतिक नहीं कृतिम है। उस में मनुष्य पुरुष्कार प्रयोग कर, समझ-बूझ कर, अपने जीवन विकास का मार्ग म्वयं तेयार करता है।

जीवन में इन दोनों प्रकारों की साधना के लिये स्थान है—गह रीक, लेकिन विश्व-तंत्र की प्राकृतिक अभिन्यक्ति में प्राकृतिक साधना री मार्ग है। यथ युक्त मनुष्य कृत्रिम साधना अवलम्बन कर सकता है लेकिन प्राकृतिक साधना का मार्ग अवलम्बन न करने से प्राकृतिक साधना की नीति से प्रभावित न होने से, उसका आत्म प्रसार सीमायह होगा-बंध हट होगा। यह सब होने पर भी कृत्रिम साधना का अनुसरण किये बिना मनुष्य नहीं रह सकता। प्राकृतिक साधना से विमल विश्व-वस्तु मानव-विश्व, स्वभावत: जो कर्म आवरण कर जाता है—कृत्रिम साधना में उसी कर्म में कारण ज्ञान और पलाक विवार प्रवेश करना है—सही, लेकिन उस समय की साधना का प्राकृतिक मार्ग छोड़ देना टीक नहीं। प्राकृतिक मार्ग छोड़ने से साधना प्रा शिता है आत्मनाव से विश्व वस्तु के सहश मनुष्य जिस कर्म में तिरत है, ज्ञान के साथ आलोचना कर विश्वतंत्र को समझ सकता है, वर्म अववारणा कर सहता, आत्म-प्रसार की शब्द अनुभृति से पुलक और

आनन्द अनुभव कर सकता है' किंतु कर्म का मार्ग छोड़ देने से कर्म के प्राकृतिक सायना का प्रभाव न रहने से उसकी दृष्टि सीमावद होजाती और अहंकार जागृत होता है। और वह विश्वतंत्र से विच्छित और अष्ट होता है। ज्ञान हेय नहीं है, लेकिन वधु भाव सर्वथा वर्जनीय है।

एक साधारण बात का उदाहरण छेलीजिये। बालक प्रकृति की शुद्ध वन्नु है। प्राकृतिक जीवन की अनाबिलता उसमें श्रष्ट या विचलित नहीं हुई है। उसके अपना पराया नहीं है, भेद बुद्धि नहीं है। उसकी समस्त किया में आत्मप्रसार की शुद्ध अभिन्यिक है अग्नि और जल में समज्ञान है। जो ज्ञान उसे अन्त में है मृत्यु या विष्टा में उसमें भिन्न ज्ञान नहीं। मनीपी पंडित, महापुरुप लोग जो शुद्ध ज्ञान का उपदेश देते है जो आत्मप्रसार की साधना वतलाते हैं:—िशशु के ज्ञान, शिशु की साधना का लक्ष्य करने से उसमें उसी आत्मप्रसार, उसी विश्वव्यापक ज्ञान का निदर्शन मिलता है।

हेकिन प्रभेद हैं। शिशु जिसको अज्ञात-भाव से विश्वज्ञक्ति की मौलिक प्ररेणा से करता है, मुक्त मानव वही आत्मप्रसार के फल से विश्वतंत्र के सम्यग् ज्ञान वल से, समझकर करता है शायद पंडित ने वह ज्ञानलान ससार के नजुवें से. विचार और फलाफल परिक्षा से, किया। बारण के मान समझकर इसी ज्ञान के अनुसार वह कार्य करेगा। शिशु को वह कारण-ज्ञान नहीं।

सद लोग आग जलाते हैं;। आग बुजाने पर फ़्रंक ,मारते हैं चार फिर वह अल उड़नी हैं—यह एक साधारण किया है। प्राकृतिक प्रगोनी से हमेशा चली आती है। वैज्ञानिक अनुसंवान करके जानते हैं कि पवन के अम्लजन वाष्य (Oxvgen) के साथ काठ के भीतर के कार्वन का रासायनिक संयोग होने से आग जलती है। इसलिये आग जकना वन्द होने ये समझना होगा काठ का अंगारा जरूरी अम्लजन

शिशु और मुक्त मनुष्य के कार्य में यही सस्वन्ध है। किय।

दोनों में एक सी रहती है। साधना या साधना के मार्ग में किसी प्रकार

दा द्यायय या व्यक्तिकम नहीं है। कितु भगवान् ने शुद्ध स्वभाविक

शिशु दो नो आत्म-प्रसार देकर पृथ्वी पर भेजा, जिस आत्म-प्रसार के

पल से वह नीवन धारण कर सका, जिस आत्म-प्रसार-सावना से दस

ने विश्व-तंत्र में अपना निजल्ब रक्त्या, मुक्त पुरुष ज्ञान के सीव उसी

आत्म प्रसार का मार्ग अवलक्यन करना है दसी आ म-प्रसार से विश्वं 
कन्च अनुभव कर कमें से जहंकार होडना है।

पहीं जगत में स्वाभाविक विकास का नियम है। आदिम अव-स्था में अज्ञान भाव से जो हो जाता है विक्तित अवस्था में झान के पढ़ दोक वही करना होता है। आदिम बेद-गान में जापि कण्ड भेद हर हो अहम-प्रसार और विकास का अवयोग प्रस्कुट हुआ। बेदात की सकारण और सर्वोक्तिक व्याल्या में वहीं प्रमाणित और सिद्ध होता है। इतिहास की शिक्षा का भी इसी नियम में चालित होना उचित है। अज्ञान भ व से जगत् की घटना या कर्म परस्परा मनुष्य को जिस भाव ने प्रभावित करती हैं इतिहास उसे ही खोल कर देखेगा, लेकिन विवास के मार्ग में इस प्राकृतिक नियम को छोड कर अहंकार में भिन्न मार्ग खोक देने का प्रयास करने से किया अष्ट होगी कहपना में विशृ - ज्वा आ जारेगी, अहंकार से मनुष्य का धर्म नाश होगा।

आर्य के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने घटना के स्वाभाविक मनाव के जगर निर्भर रह कर चिरकाल इतिहास की परम्परा देखी। भान-प्रसार से रहित आत्म साधना में वह प्रमृत्त नहीं हुआ। इसी भान-प्रसार से उसकी क्रियाराशि के विश्व-ब्रह्मांड को अपनाया, वह भातिथेय हो रहा। लेकिन वहां भी उसने कहा—

'रहाकर' कि कुरुते सुरत्ने विन्ध्याचलः कि करिमि करोति । श्री खड खडै मलयाचलः कि परोपकाराय सनां विभृतिः॥"

( अर्थात् ) रवाकर ने अपने लिये रव नहीं बनाये, निन्त्याचल ने अपने न्यवहार के लिये हाथी नहीं पाले, मलयिंगरि ने म्वयं गर्भी में चरन लगाने के लिये चंदन-वृक्ष नहीं उगाये—सायु लोगों का सब दें नव दसरों के लिये ही होता है।

एक उपमा होने पर भी इस में बहुत सी बार्त समझने योग्य है। यह आर्य भृमिका का एक प्रवचन है। प्रवचन में युग-युगातर का पिराष्ट्र ज्ञान प्रकाशित होता है। आर्य जिस आत्म-प्रमार से समस्त विश्व प्रकृति के साथ जीवन भिला कर विश्वसय घटनागृशिय से अपनी कमें शिक्षा लेकर, जीवंत साधना में निरत रहा—यह प्रवचन उसे स्पष्ट प्रमाणित करना है।

कर्म-जिक्षा के लिये आर्य के समीप अनंत सृष्टि और अनंत वटना-राशि पड़ी है। आत्म-प्रसार के फल से इस समस्त वस्तु और धटना-राशि के साथ मनुष्य अपनी आपेक्षिक उपयोगिता तथा एकत्व अनुभव करता है। विशाल विश्व से प्रभावित होकर उसने आत्म-प्रसार समझा है। इस लिये सृष्टि में सब जगह उसने अपने कर्म का प्रतिविद्य हो देखा। सभी मानो उसे कर्म शिक्षा देते हैं। वह सब के साथ एक होकर अपनी अपनी निर्दिष्ट कर्म परम्परा अवलम्बन करता है, इस लिये समस्त कर्म साधना में उसका आत्म-प्रसार ही प्रगट होता है, प्यं इसी आत्म-प्रमार में प्रतिष्टित् रह कर वह विशाल विश्व को अपना मानता, एवं अपने को विशाल विश्व के साथ एक मानता है। स्थिति लीला की विचित्रता उसके लिये अद्भुत नहीं। आत्म-प्रसार की साधना के फल के शाण स्थित लीला का विस्मय उसे मोह में नहीं डाल देता। उस विस्मय में तो आर्य वरन् आनन्द पाता एवं विचित्र निसर्ग लीला में पूर्ण, अनंद और मुन्ह आत्म-बांव सिद्ध कर वह कृतार्थ होता है।

## वष्ट अध्याय

## आर्य जीवन का आदर्श—'सोऽहं'



र्य जीवन में आत्म-प्रसार ही साधना का परम रुक्षण है। समग्त विया-परम्परा में आर्य विश्व-एकत्व अनुभव करना है, रेजिन यह विश्व-एकत्व क्या है--अर्थ न आर्य ही साधना का आदर्श क्या है?--इस बात हो समझ रेना जरूरी है।

साधना का मार्ग--आदर्श का लक्ष्य-- जगत् में नोई नवीन बात नहीं। समस्त कर्म ही एक २ साधना के अंग है। जगत् में नोई भी निरहेश्य या आदर्श हीन नहीं है। आदर्श के दिना जीवन अमन्भव हैं। जगत् में हर-एक कर्म में एक २ लक्ष्य अनुसरण बग्ना है। दिन्नी ना लक्ष्य धन किसी का धर्म, किसी ना भोग. विसी ना न्याग विन्नी ना रयाति, किसी ना भीति, किसी ना पुरुष और विसी ना विश्वान- इस नग्द प्रत्येक व्यक्तित्व-त्रान् जीवतं वस्तु का कोई आदर्श है। और अपने २ लक्ष्य पर पहुचने के लिये आउर्थ लाम करने के लिये, सब न्यूनाबिक साबना करते है। इस लक्ष्य को स्थिर करने में इस साधना के अवलम्बन करने में, किसी की गति प्रकृति मार्ग में अपने आप ही फ़र उठतो है कोई दूसरे से देख कर सीखता या धारण करने की चेष्टा करता है। अमुक्त ऐसे लक्ष्य से ऐसे मार्ग से ऐसा बन गया-हर्म भी किर उसी तरह करेंगे, यह हुआ एक साधन । आधुनिक युग की उद्धत पुरुपकारमय-सभ्यता में, सर्वत्र यहां साधना दीखती है। ईमाई सभ्यता ओर बौद्ध स्थवता एक समय ऐसी नीति पृथ्वी पर व्याप्त हुई। आज मूगंप की मभ्यता इसी रीति से प्राच्य-भूखड प्लावित करने पर नुली देठी है। सोचा-"यूरोप कारखाने बना कर बढ गया" और हम भी कारपाने पांडे कर पिछ शिल्प कुचल डालने के लिये तैयार हो जाते हैं. चतु रार्टा ताड कर स्कृत बनाने और राज दर्बार में राजा के साथ अधि-वार की नैवाताना करने की सौचते हैं-आदि। ये सब हम जान वश का जपने जीवन के आदर्श से नहीं ग्रहण करते वास्य हो कर कार्ते हैं। यह हमारे आर्य-नीवन के विकास का अग नहीं होता। हम जीवन को वि यस कर नतन सष्टि करने हैं। इन सब का फल कभी किसी रीज पार सकता है लेकिन यह प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। समाज का इपर से नेदने नेटने नाचे जन साधारण तक पहुचने और उनको प्रभा वित रोने में यह बहुत काठ छेपा। अनुमें फिर आर्यजीवन का अर्थ न बन का बायद यह आर्य-परस्परा नष्ट कर देगा।

ारित आर्य सुमि में जायन-विकास स्थाभाविक है। अपनक जो सायना राज्यत कहा गई है। वह केसे और क्यों स्थासविक हेन्सह हम लोग नहीं समझे है। सार्य की सब साधना एक स्थिर आदर्श की ओर जाने का उद्यम मात्र है श्रुति, आप्तवचन और जाख, हम लोग के सीखने होते है, और उसी शिक्षा के अनुसार किया विधान करना होता है इतने से ही हटात आदर्श या साधना की प्राकृतिकता प्रतिपादित नहीं होती।

प्राकृतिक साधना का प्रकृति से ही प्रस्फुट होना ठीक है-स्वाभाविक है। प्राकृतिक आदर्श के भी स्वातंत्र्य है। प्राकृतिक न्यक्तिस्व-विकासकी प्रणाली ही प्राकृतिक साधना है एवं उस प्रणाली से जीवन का जो लक्ष्य स्वतः म्फुट होता है वही पाकृतिक जीवन का वर्णकत्व या आदर्श है। इसमें व्यक्ति हेय का वर्जन और उपादेय का प्रहण कर स्थिर लक्ष्य की ओर जाता है—सब, लेकिन उस आदान वर्जन में कुछ बाध्यता नहीं रहती उस लक्ष्य में सिर्फ परावृत्तरण नहीं रहता। आर्य के साथ नहीं हुआ साधना का विचार करते समय केवल आत्मप्रसार और कर्म परम्परा की नात विशेष भाव में कहीं गई थीं। उसमें व्यक्तित्व-विकास और आदर्श स्फुरण की व्याल्या विशेष नहीं दी गई—इसका कारण है।

च्यक्ति की तरह समाज और जाति भी शेशव. वात्य, यौवन आदि अवन्था भोगती है। जाति की कमोज़ित में जब उसका आदर्श पूर्ण विकास पाता है, जब वह एक प्रकार में स्थिर होता है। व्यक्ति जीवन में भी टीक यही बात है। यौजन की पूर्णता में जब विषय बोब पैटा होता है, मतामन स्थिर होता है, व्यक्ति का विकास उस समय एक प्रकार सीमावद होता है। उसके बाद दिक्षा और समाधान, अदान और प्रहण नहीं होता मो गहीं हैकिन वे सब केंद्रल उसी स्थिर व्यक्तित्व की इटता और गिया के प्रमार के लिये है। आदर्श उस समय स्थर हुआ उसके वाद केवल भादरों में जीवन मिलाने की चेष्ठा है, आहरण को जीवन का अंगीभूत करने का उद्यम है, कर्म परम्भरा में स्थितित्व स्थिर, इड और स्पष्ट रखने का प्रयक्ष है।

नातीय जीवन की गित भी ठीक वैसी ही है। आदिम अवस्था में जाति प्रकृतिका खिलौना है उस अवस्था में, प्राकृतिक तजुर्वे के बल पर, वह कमन वढ़ता है, ग्रुद्ध सरल जीवन के आदर्श की, विशाल व्याख्या करता है, और समस्त कर्म आहरण से दौराव के ग्रुद्ध सरल आदर्श को प्रुष्ट और प्रमाणित करता है। इस प्रकार आदर्श कमन परिणत होकर कुछ काल के बाद स्थिर होजाता है। तदन्तर उस आदर्श को हढ बनाने का काल है। इस वीचमे कमश्चा जाति की लोक संख्या औरअधिवास-स्थान के लिने शिक्षा और प्रयत्न की जरूरत है। इसी कारण पिछले काल में आर्य माहित्य में साधना का मार्ग स्पष्ट उपदेश के रूप में बतलाया गया है, व्याप्या कर समझाने की चेष्टा की गई है, एवं वह साधना और आत्म प्रमार आर्य जाति के प्राकृतिक वढ़ न वा फल है—ऐसा मान किया गया है।

किर व्यक्तिगत जीवन की मौलिकता और सुविधा के अनुमार अपदर्श का अज्ञान और स्पष्ट भिकाम कभी जब्दी और कमी देर से होता है। कभी मृद्रता याविशृह्मण के कारण व्यक्तित्व अप्र होने से आदर्श का यद विकास भिरमुख नहीं होता—यह भी देखने से आता है। किर वहीं सर्नापी और प्रतिभाषाकी लोग स्वयं अपने व्यक्तित्व से प्रतिष्ठित होते हैं। होई २ शिक्षा के पर के अनुसार व्यक्तित्व का आदर्श स्थित करता आप हैं और कोई जुलाम की तरह दूसरे का ही आदर्श अनुसरण करते हैं। जातीय जीवन में भी यही होता है। मौलिक शक्ति-सम्पन्न जानि में जातीय क्यक्तित्व थोड़े ही समय में स्वष्ट प्रगट होजाता है। फिर कोई जैसे यूरोप ने कीन्द्र धर्म आदि से अपना व्यक्तित्व-आदर्श लियों वैसे, ही दूसरे की शिक्षा को साधना से प्रतिष्टित होते हैं। अन्त में फिजीवासी आदे दिया के होटेन्टो, ज्याग जोतियों के सहश किन्हीं ? के व्यक्तित्व अव नक भी नहीं विकास पासका है-यह भा मिलना है।

कार्य की जानीयना सनातन है। यहुत काल से वह मुप्रनिष्टिन है। उसने बराबर मौलिक नाव में विकास पाया है। पिछले जमाने में लार्य विभिन्न आहर्ग के संसगं में से गुजरा है, आहरण से उभी २ उसने अपना व्यक्तिन्त भी पुष्ट किया है। किंनु उसने अपनक मौलिकना नहीं ग्योर है। नव, इसने किस मौलिक विकास में किस प्रहृत सावना का मार्ग ने पर किस प्रकार के आहर्श का विकास साधन वर उस आहर्श को कायर रक्षा १-यह देखना उचित है। अवद्य यहा साधना वा अर्थ गुण्ट कि स्था से समझना होगा। यह यगवर किसी आहर्श को बरान रावने है। इसन या प्रयत्न नहीं है। वरन वह आने वाले युग की किया है। प्रारम्भ साधना निर्फ विकास की प्रणाली है इसने जानि में स्वत ही वृद्धि पाई।

एक प्राकृतिक मनुष्य-शियुकी कल्पना करें। परमपिता के विश्व-गञ्य मे वह निशु अवतीर्ण हुआ। उसके जीवन का क्रमरा विकास होगा। लेकिन वह विकास जब बराबर स्वामाविक हो नो क्या मार्ग अवलम्बन क्रेगा ? भूमिए होने के समय वह निराश्रय और समस्त प्रकृति से मानो विच्छित्र है। पृथ्वी वस्तु आदि से वह भिन्न है। उनके साथ उसका होत-भाव है। वह एक स्वतंत्र प्राणी है। इस लिये उसी स्वातंत्र्य एं, उसी है त-भाव से, उसने मानो पृथ्वी पर पदावात किया। पृथ्वी ने ाह सहा, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वरन् साथ ही उसके पैर में थोडा सा प्रतिपान कर मानो शिशु को जतला दिया कि 'इस प्रकार सामान्य ? ावात करके में तेरे शरीर अवयवादि को सबल और कार्यक्षम बना हुंगां'। मूर्य देल कर क्षिशु ने आंख खोल दी। सूर्य ने उसकी आंखों मे पश्चिमान कर मानों यतला दिया—'भांख हठात् इतनी स्रोल उठना ठीक ार्टा — वीरे र अभ्याम करके आंख को किरण सहने के योग्य बना लेना हा दीक है। ऐसा करने से ही आंख भविष्य में काम करेगी।' शिशु र्रापर की हो देख कर उसे पकउने को हाथ फैलाता है, दीपक ने मानों मकेत कर दिया —'पकटना मेरा व्यवहार नहीं, मेरे साथ अन्य प्रकार का मर्म्यंव स्थापन करना होगा। 'इस प्रकार विश्व-पिता के राज्य के तनंत-द्रान्ति-समृह मे शिशु एकाकी रह कर, अपने अभाव और शांकाक्षा निता के द्वारा जीवन-विकास से अग्रसर हुआ। जहां शिक्षु नितात श्रम से पड गया वहा उसे बचाने के लिये विधाना ने पिता-मातादि के भय मे मोह का मंचार कर रक्या । इस से भी उसको जीवन-विकास को सहा-यता मिर्रा। शिद्यु ने क्या देखा ?— जिस शक्ति के सम्पर्क में आया टन पर ई त-योब से बाबु के समान आक्रमण किया, लेकिन परिणामत

उमे अनुभव हो गया कि कोई उसका शत्रु नहीं है। अनंत-विश्व-शक्ति किसी के निगृढ़ भादर्श से, मानों उससे मित्रता ही करती है। सब वस्तु उसके जीवन विकास में सहायता पहुंचाती है। सब, जीवन में उसकी श्लांकाक्षा और आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये, उसके व्यवहार में आने के लिये, मानो प्रति मुहुर्न किसी के इंगित की प्रतीक्षा मे रहती / हैं। उसने देखा-सर्वत्र प्रत्येक वस्तु मे एक २ शक्ति का विकास है। उसके अपने अंदर भी मानों एक शक्ति है और उसी शक्ति के बल से उसने पृथ्वी पर आदात किया । उसी प्रकार पृथ्वी के भीतर किसी गृढ शक्ति ने उसके आधात का प्रतिवात दिया। इस प्रकार एक २ शक्ति को अनुभव कर जब उसने देखा कि यह समस्त शक्ति एक लक्ष्य, में चल रही हैं, सब मिल कर केवल उसके ्यक्तित्व का विकास करती हैं. नव उसने स्वतः, वहिर्जगत् के अंतराल में एक महा शक्ति की सत्ता अनुभव की, एवं हरेक राक्ति में उसी महा शक्ति का स्फुरण देखा। उसने अनुभव क्या कि बहिर्जगत में सर्वत्र एक महान् शक्ति का विकास है। भूमि-जल-बायु, मृक्ष-पन्न नदी-पर्वत इनसे लेकर रवि-चन्द्र. प्रह, तारा तक-अनंत द्वार में एक विध-शक्ति उसके व्यक्तित्व का पोपण करती है। उसने देखा कि पृथ्वी-मूर्य-अग्नि से पिता माता म्वजन तक-सव उसके प्रति उसी मंगलमय विश्व-शक्ति के एक ? अवतार है। सब मानों एक भाव से प्रीरित होकर उसके व्यक्तित्व-विकास में लग रण है।

शिशु ने सेवल इतना ही नहीं देखा, वरन् बटने के साथ ही साथ उसने यह भी समझा वि जगत् में स्वार्थ-पर होक्र में अवर्तार्य हुआ---पहिले जिसे देखा वि उस पर शहु भार से अवस्मण कर उटा। छेकिन जगत की तमान शक्तियों ने मेरी उस शशुता पर प्रति-शशुता नहीं की। उन सब ने मेरे कान मे, मानों मेरे प्रकृत स्वार्थ मेरे परम मंगल, की बार्ता कह दी। जगत में शशुता कहां ? अनंत मंगलमय वेष्टनीं में संकीण स्वार्थ को स्थान नहीं। इस मंगलमय शक्ति के समश मुझे आत्म-विक्रय करना होगा—वह करना ही मुझे उचित है। वैसा न करने दों मेरे जीवन का छुछ अर्थ नहीं।

सिर्फ यही नहीं। क्रमश. वयस और ज्ञान-शक्ति के परिपाक के साथ उसने अनुभव किया कि जिम पृथ्वी पर उसने पहिले पदावात किया था, क्रमशः पदावात करते २ उसी पृथ्वी ने उ कि दोनो पेरी की ा और कर्मक्षम बना दिया। उसी सूर्य ने चक्षु की व्यवहारीपयोगी यनाया, एतं समस्त अंग-प्रत्यंग, अस्थि-शिरा स्नायु और इन्द्रियादिकों को प्रकृति की शक्तियों ने ही मिल कर तैयार किया। माता के स्नेह से ें बर नदी पर्वत आदि की शोभा, यहा तक कि रोग शोक तक-सब ने मिल वर उसके हृदय में भाव को जन्म दिया और जगत् के चित्र-चैपम्य ने उसरी 'बुद्धि' का विसास किया। नक्षत्र-गुम्फित गगन-तल, धनवटा की भीमकांति-छवि, प्रातः गगन की अरण-स्ति, पर्वत की प्रतियस्ता रामुद्र का गाभीर्य, फुल की शीभा जब उसने देखी। अरण्यानि दा समेंग, गिरि-नदी का अर्अर, पतित्र का कलनान प्रसृति जब उसने रुना-उमे नहीं मालम नयीं, किस प्रकार, उसका हदय किस भाव में उडलने लगा ! डिन्डि का दुम्ब, आर्क्साय—नादा का बीर, रोगी की यन्त्रमा देख कर, क्यों किस प्रकार उसका प्राण सैनुचित हो टा १ उसे नहीं मालूम कि क्यों वह उन सब में कभी २ अपने की भूल ें जना है ? यह पेट छोटा है और बह बुक्ष बड़ा यह पास है बह तुर,

यह ऊंच है और वह नीच यह किस प्रकार जान कर और छांट कर उसने किया विधान किया, यह भी-उसने नहीं समझा। फलत-उसने अनुभव किया कि अज्ञात भाव से अनन्त-वित्र दिरव की शक्तियों ने ही उसके शरीर अगप्रत्य इन्द्रिय आदि से बुद्धि, भाव, किया तक सब—क्व और किस प्रकार ?तेयार की। वह अपने को सिर्फ उनसे बना हुआ ही नहीं वरन उन सब शक्तियों का एक पुंजी भूत अवनार मानने लगा। उसे माल्म डुआ जेमें मानों वे सब शक्तियां उसके भीतर बुस गई हो। उनके अतिरिक्त उसकी अपनी कुछ और न्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसिल्ये वह ध्यान करने लगा कि यह सारा विश्व जिस गिक्त का विकास है, मैं भी वहीं महागिक हूं—भेद असंभव है। मैं वहीं हूं—'सोउहें।

उपनिषद् शादि आर्य शास्त्रों में वैदिक व्यक्तित्व विकास के तह सब लक्षण सुस्पष्ट दीखते हैं। अथवैषेदीय प्रश्लोगनिषद् में सब लोग इस भाव का स्पष्ट विकास कर सकेंगे। जो आत्मा भीतर और बाहर समान है जो 'दष्टा स्प्रष्टा, श्लोना प्राना, रस्तियता मना, वेना, विज्ञान म्यस्प्रं होकर भी 'परेश्वेरआत्मनी' (अर्थान्—बहि प्रमृति दी व्यापदना में प्रतिष्टित ) है, उसका स्वरूप निर्णयकर ऋषि ने गाया —

<sup>&#</sup>x27; पृथवी च पृथवी मात्रा, भाषरचाषी मात्रा, च देरा चते ही मात्रा च वांगुरच वांगु मात्रा, चाकाशर वांश्वारा मात्रा च, चकुरच रहण च '' श्रोत्रं च श्रोत्रव्यं च, प्राणं च प्रातव्यं च, रसरच रस्पितव्यं च 'त्यक च स्परीयितव्यं च, वाक्च यक्त्यं च हम्ली चाडाव्य च. उपर्यं चात्रव्यं चत्व्यं च पागुरच विस्तृतिकाम च, पाही च रोव्यं च ' मनरच मतंव्यं च, बुढ़िं च मोद्या च. शहकप्रस्थातकां च

ये सब आत्मा का वैसे ही भाश्रयं करते हैं जैसे पर्झा पेड़ का । इन सब के भावरण के भीतर भारमा को पहचानना होगा । ये सब भारमा के भवयब सहश हैं। बाहर से ये सब विश्वात्मा के भवयब और स्यक्ति में वे ही अञ्चक्त शक्ति के अवयब है।

मां एगकार ने भी उनके परिणामबाद समझाने के समय न्यक्तिया विकासके इस मौलिक सत्यको स्पष्ट लक्ष्य किया है। उन्होंने स्थिर किया कि पंच तन्मात्र ( अर्थात्— क्षित्यपतेजमरुद्व्योम' इन पंच महाभूनों की मूक्ष्म अवस्था ) से, रूप-रस-गंध-स्पर्श बाब्द-रूप मे, क्रमशक्तियों का विकास होता है एवं पीछे उनसे महाभूतों का आविश्वांत्र होता है। फलत. तन्मात्र, मनुष्य की इन्द्रिया और पंच महाभूत—तीनों में उमने प्रकृतिगत प्रभेद नहीं देखा। यहा जो स्थाभाविक व्यक्तिय-विकास की बात कही गई है, उसमें भी ठीक वही देखा नाता है।

पुत्र व्यक्ति का मीलिक स्वासायिक विकास हम देख चुके। देख चुके कि प्राचीन पुरुषों ने व्यक्ति के इस मीलिक विकास को लक्ष्य कर, इसी के अनुसार जगन की व्याल्या की है। किनु हम लोगों को यह और देखना होगा कि इसी स्वासायिक साधना मे, इस व्यक्तिगत जीवन के मीलिक विकास के सददा ही आर्य के जानीय-जीवन ने भी विकास पत्या। एक व्यक्ति में हमने जो देखा, आर्य के जानीय-व्यक्तित्व में भी इस वहीं विकास वहीं शाकृतिक साथना देखेंगे।

<sup>&</sup>quot;चित्तं च चेतयिनव्यं च तेजरच विद्योतियतव्यं च.

<sup>&</sup>quot;प्राणश्च विधार्रायतन्यं च, 😁 ।"

जाति के बिलकुल निर्वोध गैशवकी बात वर्तमानकी विज्ञान-दृष्टि में जो कुछ भो समझी जाय, सुण की बात है कि अति आदिम काल से आर्य जीवनकी विकास-प्रणाली अर्थात् उसकी स्वाभाविक साधना और आदर्श को लक्ष्य कर उसकी व्याख्या करने में हम लोगों को विशेष कुछ असु-विधा नहीं होती। ऊपर व्यक्तिस्व-विकास के सम्बंध में उपनिषद् से जो प्रमाण दिया गया वह व्यक्ति के सम्बंध में जिस तरह प्रयोज्य है, जातीय जीवन के सम्बन्ध में भी ठीक वंसे ही प्रयोज्य है। आर्य के जातीय जीवन का भी परमादर्श वही--'सोऽहं' है। समस्त विश्व में आत्मा को व्याप्त देखना और आत्मा में विश्व को प्रतिफलित देखना ही आर्य का जातीय भाव और जातीय आदर्श है।

वस्तुत यहां 'जातीय भाव' ऐसा कोई अलग भाव नहीं था। वह व्यक्ति ही में पाया जाता है। और जो भाव जाति के सब लोगों में साधारण भाव से देखा जाय, वही जातीय भाव है। उससे ही जातीय व्यक्तित्व की प्रकृति और आदर्श मालम पडते हैं। फिर उन समस्न भाव राशि के भी एक सामूहिक व्यक्तित्व रहता है। यह सामूहिक व्यक्तित्व आयं जीवन के नियम के अनुसार ही वृद्धि और क्षय पाता है। उस जातीय भाव के आदर्श की साधना या कम विकास जब देखेंगे तब हमें एव्वीके पुराणतम ग्रन्थ और आर्यकी महामौलिक सम्पद् वेद, से अनुतंधान मारम्भ करना होगा। एवं व्यक्ति जीवन में हम लोगों ने जां अलोचना की उसके प्रति लक्ष्य रख कर टौर २ पर. हमें यही प्राकृतिक जातीय साधना खोजनी होगी। इस झुट प्रवन्ध में विद्येष विवरण देने छा अवनाश नहीं है, इसलिये सामान्य भाव में विकास की विभिन्न अवस्था- ऑ पर हम सिर्फ एक नजर हाल लेगे।

हम कहते है कि वेद में मौलिक मनुष्य की अदिम अनुभूति स्पष्ट प्रस्फुट हुई। वेद में विश्व-वाणी शुद्ध-सग्ल भाव से आर्य-ऋषि-कंड भेट कर स्वत प्रकाश पा उठी। किंतु आज कर कारण-वादी अनुसंधान-पर पंडित लोग करते है कि आर्य जाति की भी विलकुल नवीन दौशव की वात वेदमे प्रगट नहीं हुई। उस समयका तो साहित्य ही नहीं मिलना। जब उस समय का साहित्य था तब अवश्य उस में साधारण शिशु- हैं त भाव प्रकाशित हुआ होगा। उस समय शायद सब पशु-पक्षी के सहा जीवन न्यतीत करते होंगे। अपने को जिगत में विन्त्रित्त मानकर प्रकृति को ठीर २ पर आक्रमण कर खाद्यादि संग्रह कर जीविका चलाते होंगे।

उसके बाद क्रमश जगत की विभिन्न वस्तुओं से शक्ति देखकर पूजा करने में त्रमध्या आती है। इसको यूरोपीय पंडित लोग जीवनवाद (Amm 1911) कहते हैं। त्रस्येद से इन्द्र, परुग सोम अपन आदि की उपासना से अपि लोगों ने जो संत्र गाये उन्ते कोई ? यूरोपीय पंडित यही 'जड़में वीवन वाद' के जीवन अनुभव का फल मानते हैं। कितु मैनस मुलर (Maxin ullet) आदि अन्य यूरोपीय सत्य-संविच्छु लोगोंने प्रमाण कर यह दिखा विया हैं कि आये जातीय मोलिकता बहुन सारवान है। जातीय जीवन पर्दे अवस्था उसमें कभी थी भी या नई।-इसमें संवेह हैं। जातीय जीवन के विव्युत्त प्रारम्भ से भी आये ने प्रत्येक जड़ शक्ति के अन्तराज म सामृद्दिक विश्व-शक्ति को अनुभव कर आराधना की। सेक्समूजर उसे पड़ जीवनवाद'(Henotherson) करने हैं। इसके संविद्य संवित्र हैं। इसके संविद्य जीवनवाद'(Henotherson) करने हैं। इसके संवित्र संविद्य जीवनवाद'(Henotherson)

संधान करने से मालूम होता है कि प्रत्येक शक्ति में वे उसी महाशक्ति का दर्शन करते थे। इन्द्र, अग्नि, आदि नाना नाम से उन्होंने उसी महाराक्ति की धारणा की। स्वतंत्र भाव से उन्होंने इन्द्र और अग्नि आदि की पूजा की—यह सच है। लेकिन जब जिसकी भी पूजा की उसमें अनन्त विश्व शक्ति की करणना अवस्य करली।

उदाहरण स्वरूप, ऋिंग परुक्षेप अग्नि की आराधना कर कहते है— 'विंघो विहायाः' ( ऋग्वेद मंडरु १, सूक्त २९, मंत्र ६ ) अर्थात् अग्नि ही सर्व न्यापी जिक्त है ं फिर विश्वमित्र ऋषि इन्द्र को कहते हैं—

' प्रमात्राभि रिनिचे रोचमान

''प्रदेवेभिः विरवतोऽप्रतीतः

भिमझ् मना दिव इन्द्र पृथिव्याः

प्ररोमेंहो अन्तरीक्षा द्वीपी। (मंडड ३, स्क ४६, मंत्र १)

अर्थात्—'तुम पर्वत से बड़े हो किसी प्रकार तुम्हारी इयत्ता नहीं है। तुम शक्ति से स्वामित्यं सब अविभूत किये हुने हो।' फिर कश्यप पुत्र मेधातिथि कहते हैं—

''इन्द्रवरुणयारहं, सम्रज्ञोरव, आष्ट्रणे तनो मुलादीरहो ( मडल १. स्क १६. मंत्र १)

अर्थात्—'मैं र्न्ट्र, बरुण की भाराधना करता हूं— वे सब के ऊपर अधि पति हैं ( सबसे बड़े देवता हैं ) इसल्यि वे हमे सब सुख समृद्धि रेंगे।

इस प्रवार ऋषि लोगों ने प्रत्येक शक्ति को उपासना की। किंतु टन्होंने जो भित्र शक्ति के अतरांल से विश्व-शक्ति देखी, वह बीच २ में इस तरह स्पष्ट हो जानो है। प्रत्येक देवता की स्वतंत्र उपासना करते रामय व्यक्ति लोगों ने कभी २ 'विश्वे देवा" पढ़ को भी ज्यवहार कर उपासना की नौर उसमें उनकी वह विश्वराक्ति की धारणा परिस्फुट पोगई। उसी 'विश्वे देवां' का आवाहन कर ऋषि दीर्वतम। ने स्पष्ट पाणा—

'इन्ड्रं मिर्ने' वरुणमिन मोहुनथा दिन्य स सुपर्णी गरुत्मान् 'पुर्व समुनियाः बहुणा, बन्दल्यग्निम् यमं मातरिस्यान माहु ( मंडल १, स्क १६४, मंत्र ६४) क्ति इन सब धारणाओं में जातीय व्यक्तित्व का है तेभाव भी 'प्रकार पाता है। आर्यसंतान भनंत विश्व शक्ति का अनुभव करते हैं. उपासना करते हैं, लेकिन उस शक्ति की मानो प्रकृत ब्याख्या नहीं कर पाते। इसल्ये हैं त भाव फिर फूट पडता है। अज्ञात भाव से ऋषिकण्ड भेदकर उपासना की वाणी निकल उठती है।

यह सब अज्ञात-विश्वबोध ज्ञानकी न्याख्या मे स्पष्ट क्रम-विकास पाता है, यह अनुसन्धान किया जा सकता है। वेर की संहिता सिर्फ आराधना का सरल मन है। उसमें विश्व शक्ति का अवबोध मात्र रहना स्वाभाविक है। उस समय विश्वशक्ति के साथ मनुष्य कर्म-सम्पर्क में भाया. लेकिन यह सम्पर्क स्पष्ट नहीं हुआ। संहिता के बाद बाह्मण हैं। बाह्मण में क्रियाकांड का विस्तार है।यहां सुख्य भाव में जाति के. विश्व शक्ति के साथ नाना सम्पर्क में आनेके उदाहरण मिलते हैं। याग-यज्ञादि के विपुल अयोजन और नाना-विधि सार्डंबर पूजा-पद्धति में जाति ने विद्यवासिः का भ्यवहार किया । यहां विश्वराक्ति के साथ इन्द्रिय-अवयवादि का एक प्रवेध प्रगट होना ही स्थासाविक है। इसलिये बाह्य ग से उपनिषद का निकास है। पहा, विश्वशक्तियों से इन्द्रिय अवयवादि की सृष्टि है एवं वे इन्द्रियादि भी इन समस्त शक्तिसय या शक्ति रूप हैं, पहिले ऐसी अनुभूति का स्पष्ट उद्दोक हुआ। और उसी कारण ऋग्वेद संहिना में उस तरह म्पष्ट न होने पर भी, उस चिता ने प्राचीन उपनिपदों मे पूर्ण विकास पाया -यह देखा जाता है।

उपनिषद में सभी जगत की प्रकृति (पदार्थ) के साथ मनुष्य की देन्द्रिय और द्वारीर एक वहा गया, कभी कहा गया कि लगत की द्वानिसी रो इन्द्रियों की शक्ति प्रभावित है और दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। इस प्रकार कभी द्रश्य तो कभी शक्ति कम से भीतर और वाहर की अभेद कल्पना वहां वीस्त्र पड़ती है। स्थूजत विहिनेगत् की ज्यापक शक्ति ही प्रोर्गों से इन्द्रिपादि शक्ति सम्प्रत और कियातान् है और फलत पह हिन्द्रपादि शक्ति और विश्वाताम् से उत्पन्न है—उन ही प्रकृति शिम्त है। यह भाव उपनिपद में प्राया सर्वत्र देख पडता है। केनो प्रतिप्र में पहिले ही किया ने गाया—

''केनेपिनं पत्ति प्रोपितं मनः

<sup>े</sup> हेन प्राण प्रथमे प्रतियुक्तः

<sup>&#</sup>x27;केनेलिनं यात्रीममां यंदति

है। जो धीर भाव से आलोचना करता है वह इन सब इन्द्रियों के आत्मा कहने के श्रम को समझ सकता है। वह प्रकृत आत्म शक्ति की धारणा कर अमृतत्व पाता है. अगले मंत्रमें फिर वही शक्तिधारणा स्पष्ट है। उसमें कहा गया है कि—

> 'न तत्र चर्सुंगच्छति नवा गच्छति नो मनः "न विद्मो न विज्ञानोमो, ययेतद्रनुशिष्यात्॥"

अर्थात—'वहां तक चक्षु नहीं जाता, वाक्य नहीं जाता, सन नहीं जाता। हम लोग उसे नहीं जानते। इस सम्बंध में उपदेश देना हमें नहीं भाता। ज्ञात-अज्ञात सव परार्थों से वह भिन्न और सबोपिर है। विचक्षण लोग इस प्रकार कहते हैं—यह हमने सुन पाया।

वह शक्ति कोई इन्द्रियलम्ध पटार्थ नहीं है—यह यहां स्वष्ट कर दिया जाता है। इदियलम्ध दन्य में उसका श्रम करने से ऋषि रोकते हैं। मुण्डक उपनिषद् द्वितीय भाग, प्रथम खंड तृतीय मंत्र में कहा गया है—

> "एतस्माउजायते प्राणो सनः सर्वेद्रियाणि च रवं नायु ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी"

भर्धात—'इसमे प्राण, मन,इन्द्रियां, पंच महाभूत पेटा होते हैं।' इन्द्रियांद के साथ बहिर्जगत् का सम्बंध यहा स्पष्ट है। कितृ यह सद जड-पदार्थ-विचार से जीवंत-शक्ति की धारणा तक पहुंचने वा मार्ग मार-हम होता है। पहिले इन्द्रियादि को जड पदार्थ के साथ अशिख मान; गया—ऐसा जान पटता है। कभी ? टपनिपद् में जपर से यही भाव दीवना है। छांदोर्य उपनिषद् के लठे अध्याय, पंचम खंड में, प्राण-मन शाहि, भागम के हारा प्रदत्त अर्थात उपमोग्य, विषय से निर्मित है— हिंग विचलाया। हिन्नु हसमें जहवाद नहीं है। जड़ से शिक्तिमय वैनन का उद्भव है—ऐसा विचार करना ठीक नहीं। आर्य का स्थापी विजनाव इसमें विल्कृत भिन्न है। 'आरमा के हारा प्रदत्त' पर पान्यांस भी यहां मौजूद है। जिस आर्य ने ऋग्वेर मंत्र में गर के श्वाराण में सिक्त की पूजा की उसके आराधना—तंत्र में यह जड़ भाव कि नहीं। पर है—यह मानने पर भी हमें कभी शक्ति-धारणा से कि समय तेना ठीक नहीं।

जह से दाकि वा विरास नहीं है। यहां तक कि जड भी दानि मैं जिल और कुछ नहीं है। उस दाक्ति और अन्तः द्वानि, दोनों के, अ भैंद जाद के विकास पर इस लिये हमको रूद्य रणना होगा। उसी सर्वेद-उदार्याच की ओर जाकर प्रति कहते हैं—

"अक्षित्रीकृ सूत्रा, मुखं प्राधिततः। जादि"

( गुत्तरीय उपनिषद् १।४)

अर्थात्—'श्रिक्त ने बाग्य का रूप धारण कर पुरुष-सुख के प्रवेश रिया बादु ने प्राण होकर नासिका में प्रवेश किया-आदि।'

शिष्य के बता (आया) पटार्थ के स्वमात के विषय में सदेश कर एक में पूर्णने पर गुरु कटने हैं—

'यन्त्रत्या न सनुते येनानिसैनोसतं।

"त्देर ब्रह ध्वं विदि नेद यत्त्रिमुपासते ॥

"राजण द्वा न पदयति स्र न खर्यु के पदयति ।

"तरेव प्रह्म त्वं : : " "आदि
"यत्थ्रो वेग न श्रोति न श्रोत्रमिदं श्रुतं
"तदेव : : : : आदि
"यत्थ्राणेन् न प्राणीति येन प्राण. प्रणीयते।"

भर्यात-मन से जो नहीं समझा जाता लेकिन मन जिसके ष्ट्रारा समझता है। आंख से जो नहीं दीखता पर जिसकी वजह में आंख देख सकती है, कान से जो नहीं सुन पड़ना, लेकिन जिसके कारण कान सुनता है। वात ने जो नहीं बणी जाता लेकिन जिसके कारण बात वर्णन करती है। प्राण से जिसे जीवित नहीं किया जाना किंतु प्राण जिसके द्वारा जीते है—उसे ही तू 'ब्रह्म' मान। इसपे भिन्न और जिसको ब्रह्म समझ कर उपासना करता है वह बहा नहीं है। यहा विश्व शक्तिमय परमात्मा और मनुष्यात्मा का अभित्र सन्वंध स्पष्ट है। जड मे शक्ति-विकास का स्रम होने की बोई भी आशंका नहीं। तुरु स्पष्ट कहते हैं कि जो अनंत शक्ति विञ्वमय ब्याप रही है, वही सानवात्मा के भीतर एक प्रकार अयतार प्रहण करनी है। इस प्रकार नाना भाव से शरीर-अवयवादि की शक्ति के साथ विश्व-शक्ति वा एकत अवबोध उपनिषद में दीनता है। सा-धना की इस अवन्था में आर्य के आदर्श सोऽहं के विकसित होने हैं कुछ विशेष रुंदेह की बात नहीं है। धातर में जैसे एक राक्ति वहिर्जगत को भात्रमण वरती है, वहिर्जगत् मे उसी तरह की शक्ति प्रतिवान धे अनुभृत होती है। बहिर्जगत् के वियह के साथ शरीर का अभेद नहीं है। वहिर्जगत् के शक्ति सपूर् के साथ इन्द्रियात्मक पुरुष की ज्ञानकर्म प्रोरणा-14 र्शात्तयों का अभिन्नता स्थिर हुई; तब और शिन्टिय की एकती में क्या ਦੰਗਰ है।

उपनिषद् में इस लिये कभी बाहर से आत्मा के भीतर का अवश्रीध और कभी भीतर से बाहर का अवश्रीध दीख पड़ता है। विज्व-मन भाष्मा की उरासना और उसने अरने आत्म-अन्नश्रीध के निषय में दशहरण देहर प्रबंध बड़ाने का प्रयोजन नहीं । यह क्षुत्र प्रन्य इन सन का स्थान भी नहीं है। किर जपर प्रत्यांतर में जो उदाहरण दिए यह हैं उन से इस सम्बंध में यथेष्ट इंगित मिल जानेगा।

अंदर से बाहर की उपलब्धि भी उपनिषद में पूर्ण है। मनुष्य ने तैंसे इन न-कर्म-श्रेरणा की वाक्तियां वो लेकर पुरुष-रूप में संसार में वर्म-प्रयंध गोल दिया. विश्वातमा को आर्थ लोगों ने उसी प्रकार पुरुष कर से बच्चना किया है। यहां अंदर से बाहर की उपलब्धि का ययष्ट निद्दान है। इस सम्बंध में अन्यान्य उपनिषद के इतस्तत. मंत्रों में मृहदारणाय उपनिषद विशेष भाग से खोजने लायक है। फिर उसमें प्रथम उपलब्द, चतुर्थ बादाण के प्रारम्भ म विश्वातमा और मनुष्य की जनस्तमा है विषय में जो मंत्र है बह आर्थ जीवन के आदशी की, और प्राकृतिक गण्यन की सिद्धि के विषय में एक मुद्देश आलेग्य देता है। ऋषि ने

ैशामि बेट सम्मामीत पुरुष विच । "सोत्रील्य नापदान्मनेशाट्यत सोटमस्मीत्यम्रोज्याहरत । ततीर नामा नपत "समादापे तद्यों सम्नितोऽत्मस्मी त्येपाम उर्गणात्यक्षम म्रान । "पदत्य सर्वत स्व प्राप्तों स्मानुर्वात्यावानामीयत् तस्मा पुरुष ॥"

वर्ष ते — सब से परिते वर आसा परप है सदश ( जानहर्म बेस्टान्टिक परपण । श्रंग। उससे जारों आर दृष्टि दाल कर आशे पना करने पर, अपने से भिन्न इन्न नहीं देखा। उसने पहिले 'अहम् सिय' (में सब की आत्मा हूं) यह कहा। इस कारण वह 'सै' (अन् ) नाम से परिचित हुई। इस लिये अब भी "तुम कीन हो ?" यह पूंछते ही लोग कहते हैं "अहम् अस्म (यह मैं हूं)"। इतना कह चुक्ते पर अपना नाम और इसरा परिचय देते हैं। और चूंकि उन आदि पुरूप ने पूर्व का सब पाप दम्ब किया था, निष्करंक हुए थे, इससे उनका नाम हुवा पुरुष' (पूर्व औरह—पूर्व पाप नो दम्ब करने वाले, इससे पुरूष)

समस्त विश्व द्रह्मांड की मूल शक्ति के साथ "मैं-स्व" (अइंट्व) वी यह एकता ही आर्य जीवन विकास के स्वामाविक आदर्श रूप में स्पृष्ट हुँ है। प्र इतिक साधना में, आर्य जीवन की यही सिब्दि है—यही नोहिक जातीयता का स्वन –सिद्ध आदर्श है। इसमें अनंत सृष्टि की महाशक्ति के साथ आत्म शक्ति एक है। सर्वत्र अभेद नीति है। घृणा नहीं है—येशस्य नहीं है। समस्त विद्ववह्मांड में आर्थ एक विद्वमय शक्ति है संसार की सरस्त विद्ववह्मांड में आर्थ एक विद्वमय शक्ति है संसार की सरस्त व्याख्या उनके लिये—

"यथा सौम्येकेन सृत्विण्टेन सर्व स्ण्नयं विज्ञातं "स्याद्वाचा रम्मणं विकारो, नामधेयंस्ति केन्येव सत्वं।

(छ.न्दोग ६।३।३)

कार्य ह—'सुण्मय सव इच्च ( घट आदि ) जैसे एक ही मिटी लेवन बर नाम उप भेद से भिता २ है, नाम-स्वर-मत्र विचित्र विश्व भी उत्ती प्रकार एक महा पदार्थसे निमित, एक बहा पदार्थ की ही सिम्हिनिक है। बत्य, यहां भी, कार्य के इस महा पदार्थ की जढ़ प्रकृति की केनक एक एकरव भारणा समजना ठीक नहीं है। यह एक जीवंत शक्ति है। इनक के सदम जीवनमय और अनंत श्रीरणा-परायण है। इस विववस्थापी किंक का भनंत, जीवनिर्वाचित्र, उज्जीव वर्णन कर आर्थ फिर कहते हैं---

"भतः समुद्रा गिरयन्य सर्वे ऽस्माल्धन्दन्ते सिन्धनः सर्वस्पाः
"भतन्यसर्वे भौपवयो रसप्त्य, येनेशभूते स्तिष्ठेतः स्तिरात्मा"
(हितीय सुंबक १।५।९)

भर्मा - हिंचु प्रभृति वेद से लेकर गिरि नदी समुद्र तक-ना हमने की हुए । इसने सबके भरतरात्मा रूप में सन को शक्तिमान् दिया। गरी किर वादु या सूर्य के सदन सबै भूतों के भीतर है किए किसी है मृत्र-दृत तिकामदि में लिस नहीं है। यही मञ्जूप के भीतर निज्ञमान् है (दियों काउंपनियद् २,२,२,१०-११)

''स याः एपोणि भैतदायस्यसिदं सर्वे तत्स्यस् "स आत्म तत्त्रमसि ( छान्दो ६,८,८-१५ )

अर्थात —वड सृद्म पटाथ ती यह समस्त तत् हारूप है। इन सन्द है, वही आ मा है-वड़ी तुम हो। वही भीतर है, वही बाहर है। (श्रास्टीवः ७,२५२) और वहीं—

"तिकोद्धां सूनै पुरुष स बाजा क्यंतरोहात" बर्बात—'वदी तिक्य ( तेज-स्वकृष) क्यादीत पुरुष, वदी जनम वतिर्वे ( विन्द्र) क्रीक वाद्वर और अभ्यंतर में सदा विद्यमात है।'

करना असापस्यक है कि बढ़ झड़ा या आमा, वह विश्व स्थास और अस्पेनरीय कांच स्थितानंत स्वका है। जेथे कहते हैं-में जानत इ. में अनुस्य कारा हूं। अब ओ "हैं" यहां सब एक करना है उसे कोई नहीं जानना । किंतु इसारे समस्त ज्ञान समस्त किया और समस्त भनुभव का निदान वह "नै" ही है। ज्ञान कर्म-अनुभव-मय उस नइं-रूप स्थिर सत्ता का पूर्ण विकास ही हमारे व्यक्तित्व की प्रकाश करता है। विदय दाक्ति में उसी प्रकार एक विदयन्यकित्व काल भण और इक्तित देशिप्यमान् है। भौर मेरे ज्ञान-कर्म-अनुभव के साथ इस विकास-पर विदव का नित्य सम्बन्ध रहा है। किंतु विकसित विश्वका वह "मैं",यानी सत्ता मा भारता, बाह्य वस्तु की उस आभ्यंतरिक शक्ति, अर्थात् अलान विकास के उस विकासारमक विभाव, या मुलाधार के समस्त वाज ज्ञान का अनिक्रम करता है। फलनः एक, या एक प्रकार की, बाझ्रोभ्यंनर विकासान्तक शक्ति षा पटार्थ के आत्मलाभ से न्यक्ति और विश्व उद्भिन्न होते हैं - इत्याहि दार्शनिक तत्व व्यारया का यह स्थान नहीं है, तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आर्य ने इस प्राकृतिक साधना से, इस स्वाभाविक भारतप्रसार से जो पदार्थ लाभ किया, जो भारत-स्वरूप अनुभव किया, उसके मार्गसे उसने अपने को विधके साथ मिला दिया। सिष्ट पदार्थ के सम्बंध में उसे और संशय नहीं रहा । इस क्षेत्रमें वह जातीय जीवन की भारतनीय सौतिकता दिखा है।

भन्त में संदेह दूर कर देने लिये एक बात यहां कि। अपनी तरह समस रखना ठींक है। अंतिशास भादि का उपनेश यदि जीवन के इस भाइर्स को दर्द और स्थिर रखने का उद्यम या प्रयास होते तो अंति के ने सब प्रमान जीवनके प्राकृतिक दिशास और मौतिक साधना को कैसे साय्यम्न कर सकते हैं यहां इसे और प्रमाने सनशाने की कहरत नहीं है। अंति श्रुति है—सु २ कर लोग उसे मन में रखते थे। साधारण भाव में सनशने में हानि के लोगों के मन में जब जो भाव, स्वत पूट उटे, मन की तरह में, प्रान है दुन्ह ने ये उसी भाव से उसे गाने ठगे। ये सब गान ही हम होगों गी अुनि ह-हमारे वेड है। यह मनीपियों का प्रवासित मतबाद नहीं। पि. जो जिस जाहर, या पि. विवस्त संहीता हरहे पर नहीं फेलाया गया। गानी गर्ने ने स्वताव विकासने जो भी, भाव, जा कभी जातिही सम्य-चित्रन गरे, वहीं तब सर्वप्राण आयों कपिके छान से प्रकाशित हो उड़े. उसे विवस्त कर, वहीं तब सर्वप्राण नाई, लोग सनने स्मिनिया हम्ले द्वारिये विष्णु ( सर्व च्यापी जस्ति ) प्रभृति की पूजा को प्रतिमा पृक्षा नाम देकर जो लोग भार्य के माननींग अवलंबन में से सिंबदानन्द स्वरूप जीवंत विश्व शक्ति की पूजा के- 'चिटानन्द रूपः शिवोऽहं' भाव की ममालोचना करने के लिये प्रवृत्त होते हैं, उन्हें प्रतिमा पूजा का यह प्रकृति वैद्यान्य सबसे पहले हृदयंगम कर लेना चाहिये। कित आर्य सदा निज भूमि में ही बँधा रह कर नहीं बढ़ा। वह तो अन्य भाव और आदर्श के सम्पर्क में रहता आया है: अन्य प्रकार की शिक्षा उसने पाई है। बहुत से कारणों से इस भूमि में आर्य भाव के शिथिल होताने की भार्यका जार्यं मनीपियों के हुई। उस शिथिलता की प्रति-विधान-कामना से या या जातीय आहर्शको दर् बनापे रखने के लिये. इस देशमें पीछे किनमें ही धर्म तत्वो का प्रधार शास-पुराणों की सृष्टि और भार्य-भाव-शिक्षाकी व्याकु ल्या दीखती है। लेकिन विसी जगह भी नृतन साधनाया भादर्श किसी ने नहीं बतलाया । इसलिये मनीषी शास्त्रकार लोग जो उपदेश देते 🕻, उसमे सर्वत्र वेह ही ब्रमाण है। वेट का वह स्थिर भादर्श हो। इस जाति की परम सरपदा है। वहीं इस जाति का मोलिफ मेरर्दह है। बह आग प्रयार और वह आत्मोत्सर्ग इस मृमि में जब तक रहेगे तब तक इस जानि की जातीयता निम्चल है। रक्त-मास-पिट में या अपरिदक्षित भूमि खंड-म जातीयता नहीं रहती। जातीयता रहती है भाव में. जादर्श में-जानाय जीवन की मौलिकता और शक्ति में। संसार के कर्म चक्र में मोह आ खबता है, भनाये भाव अक्रमण कर सकता है, जीवनमंत्राम भूजीर -न्नास पटा बर सकता है--िक नु आर्य भाव जगत में स्थिर और दर रत्नना शोगा । समस्त आवरण वे अस्टर जीवातमा परमात्मा वर प्र महा समस्वय, अमनत प्रीतिकत कृष्याण-स्वरूप यह रिध्य कर्तत्व क्यां क

धर्म की महीयग्ना हृदय में इंड रावनी होगी। जीवन की शिन्त तह रावन पर किसी आदान या आहरण से जानीयना नष्ट नहीं होगी। विश्वशिक्त की अनन्त सत्ता हृदय में इंट रहने पर जीवन संग्राम के और स्वय नहीं न्हेगा, मोह नाश होगा, पाप क्षय होगा—

> 'निचन्त हदग-प्रतिध, दिल्लांते नर्वं महाबा, 'भीनेते चारूपपापानि, तस्मिन सृष्टं पराक्ते ।''

